#### GOVERNMENT OF INDIA

# DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CLASS 2072 CALL NO. Sa 8 K. Har Jai

D.G.A. 79.

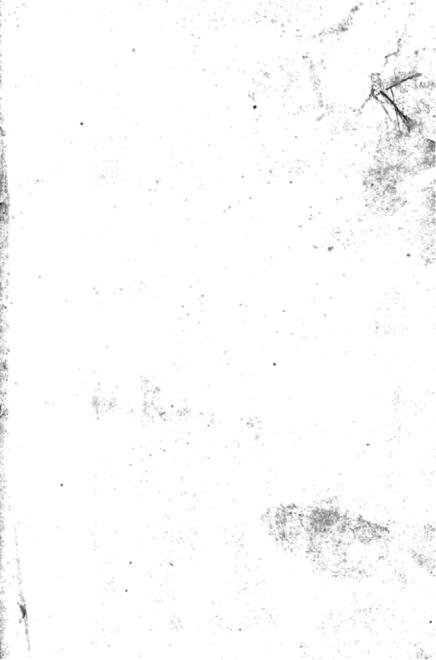

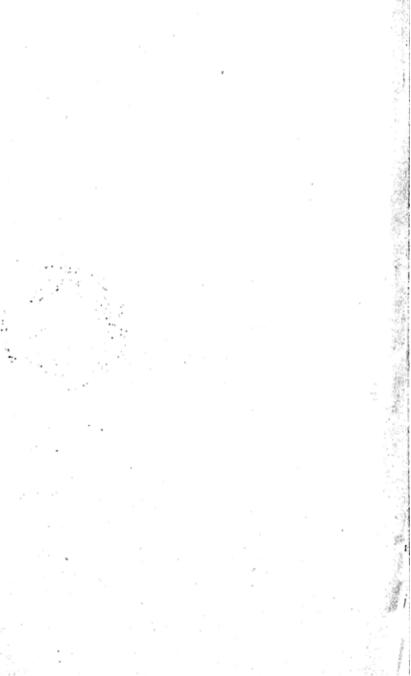

Inanapitha Minstideri Jain Grantham

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला-हिन्दी ग्रन्थाङ्क ५

धर्मशमाभ्युद्य

[ धर्मनाथचरित ]

Pannalal Jain

पिडत पत्रालाल जैन, साहित्य राष्ट्र New Delbi

2012









भारतीय ज्ञानपीठ काशी Bharatiya Juanafitha, Kashi. प्रकाशक,.....

ऋयोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुएड रोड, बनारस

> \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रथम संस्करण १६४४ मृल्य तीन रुपये

CENTRAL ARCHAEOLOGIGAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 2072
Date 22.10.54
Call No. 5a.3K
Half Jai

भुद्रक, श्री प्यारेलाल भागव राजा ब्रिटिंग प्रेस, बी. २१।२७, कमच्छा, बनारस ।

# विषय-सूची

| _             | दो शब्द                                    | २१      |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
|               | प्रस्तावना                                 |         |
| 3             | प्रथम सर्ग                                 |         |
| Ľ,            | मङ्गलाचरस्                                 | Ę       |
| 10.00         | महाकवियोंके वचनोंकी स्तुति                 | 8       |
| ź             | सञ्जन-समाकी स्तुति                         | 8       |
| Ų             | कविकृत अपनी लवुता                          | 8       |
| 3             | रचना करनेमें श्रातमर्थं कविकी लघुता        | પ્      |
| -2            | श्चर्थश्च्य कविताकी निस्सारता              | પ્      |
| 3             | शब्दार्थयुक्त रचनाकी प्रशंसा               | પ્      |
| Ĭ             | साधु-प्रशंसा                               | ય       |
| 4             | दुर्जनके गुर्य-दोषका निरूपर्य              | Ę       |
| J             | जम्बूद्वीपका वर्णन                         | 5       |
|               | सुमेरपर्वतका वर्णन                         | 3       |
| 1             | भरतचेत्रका वर्णन                           | · 3     |
| $\leq$        | श्चार्यखएड तथा उत्तर कोशलका वर्शन          | 20      |
| O             | रत्नपुर नगरकी विभृतिका वर्णन               | १२      |
| - }           | द्वितीय सर्ग                               |         |
| 9             | रत्नपुरके राजा महासेनकी महामहिमा           | १८      |
| $\mathscr{A}$ | राजा महासेनकी पटरानो सुबताका नख-शिख वर्शन  | २३      |
| 9             | पुत्रके न होनेसे महासेनका चिन्तातुर होना   | ₹5      |
| $\geq$        | राजा महासेनके पास वनगलका आना और चारणमुनिके | and the |
| . 2           | त्र्यागमनकी सूचना देना                     | ુરદ     |
|               |                                            |         |

# तृतीय <del>स</del>र्ग

| राजाका सिंहासनसे उठकर मुनिको प्रणामकर वनपालको भेज देना               | - ३१ |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| मेरी-वाद                                                             | ₹१   |
| राजाका प्रजा ख्रौर रानीके साथ मुनि-यन्दनाके खिए गमन                  | ३२   |
| मुनि-बन्दनाके लिए जाते समय राजा, रानी, नगर, वन तथा                   |      |
| सेना आदिकी शोभाका वर्णन                                              | ३२   |
| मुनि-वन्दना                                                          | ३७   |
| मुनिसे पुत्रके स्रभाव-जन्य चिन्ताका निवेदन                           | ३८   |
| मुनि-द्वारा राजाको धर्मनाथ तीर्थेकरके पिता होनेका कथन                | ३८   |
| महासेन राजाका तीर्थंकरके पूर्व भवके विषयमें प्रश्न                   | 80   |
| चतुर्थं सर्ग                                                         | . ,  |
| मुनिराज द्वारा धर्मनाथ तीर्थेकरके पूर्वभवका कथन                      | ४१   |
| धातकीखरडके पूर्व विदेहमें स्थित वत्सदेशका वर्णन                      | ४१   |
| सुसीमा नगरीका वर्णन                                                  | ४२   |
| सुसीमा नगरीके राजा दश्ररथका वर्षीन                                   | . ४५ |
| राजाका चन्द्रग्रहणको देख चिन्तातुर हो वैराग्यको प्राप्त होना         | 80   |
| मुमन्त्री-मन्त्री द्वारा जीवके श्रस्तित्वके विषयमें राजासे शंका करना | ५०   |
| राजा-द्वारा जीवकी सिद्धि                                             | પ્ર૦ |
| राजा दशरथका वनकी स्रोर प्रयाग तथा विमलवाहन मुनिके                    |      |
| पास दीचा लेना                                                        | પ્રશ |
| पुनि-दीचाके बाद दशरथकी तपश्चर्या                                     | પ્રસ |
| दशरथका समाधिमरण द्वारा सर्वार्थिसिद्धिमें गमन                        | પ્રર |
| प्रहमिन्द्रके ऐरवर्यका वर्रान                                        | Хŝ   |
| प्रहमिन्द्रके श्रागामी छठवें माहमें महासेन राजाको सुव्रता            |      |
| रानीके गर्भमें ब्रानेकी सूचना                                        | 48   |

| महासेन राजाका वापित वर श्राना                               | પુજ   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| पश्चम सर्ग                                                  |       |
| महारानीकी सेवाके लिए देवियोंका त्रागमन तथा उनकी शोभाका      |       |
| वर्णन                                                       | પુપૂ  |
| सभामरडपका वैभव-वर्णन                                        | પ્રફ  |
| महासेन राजाका वैभव                                          | યુષ્ક |
| देवियोंकी महासेन राजासे भेंट श्रीर उनके द्वारा राजाकी       |       |
| रमृद्धिकी कामना                                             | યુહ   |
| राजा-द्वारा श्रानेका प्रयोजन पूळुनेपर देवियोंका उत्तर       | યૂ=   |
| राजा-द्वारा उत्सवपूर्वक देवियोंको खन्तः पुरमें प्रेषित करना | યુદ   |
| देवियों द्वारा सुत्रता रानीका दर्शन तथा शोभाका व ईन         | ६०    |
| विविध उपकरणों-द्वारा रानी सुवताकी परिचर्याका वर्णन          | ६१    |
| रानी-द्वारा सोलह स्वप्नांका दर्शन तथा उनका विशेष वर्णन      | ६२    |
| राजा-द्वारा स्वप्नोंके फलका कथन                             | ६६    |
| ग्रहमिन्द्रके जीवका रानीके गर्भीमें श्रवतीर्ण होना          | ६७    |
| देवों-द्वारा गर्भकल्याणककी पूजा                             | ६७    |
| षष्ठ सर्ग                                                   |       |
| रानीके शरीरमें गर्भके लच्च ए                                | ξς_   |
| गर्भ स्थित भगवान्के तीन ज्ञानीका निर्देश                    | 38    |
| इन्द्र-द्वारा पुंखवन श्रादि संस्कारोंका करना                | દ્    |
| कुवेर-द्वारा १५ मासतक रत्न-वृष्टि                           | ৩০    |
| भगवान् धर्मनाथके जन्मका वर्णन                               | ७१    |
| श्रनाहत बाजोंके द्वारा देवोंको जन्मकल्याग्एककी सूचना        | ৩.৪   |
| राजाको पुत्र-जन्मकी सूचना                                   | ७१    |

| इन्द्रके त्रासनका कम्पायमान होना तथा त्रवधिज्ञान द्वारा    | . : |
|------------------------------------------------------------|-----|
| तीर्थेकरके जन्मका ज्ञान होना                               | ७२  |
| चतुर्निकायके देवींका जन्मकल्याग्यकके लिए प्रस्थान          | ७४  |
| सप्तम सर्ग                                                 |     |
| इन्द्राणीका प्रसृतिग्रहसे जिन-यालकको लाकर इन्द्रको सौंपना  | ৩৩  |
| जन्मकल्याण्क महोत्सवकी तैयारी                              | ৩৩  |
| सुमेर पर्वत तथा पारहशिला आदिका वर्गन                       | હદ  |
|                                                            |     |
| ग्रप्रम सर्ग                                               |     |
| जन्मकल्याग्रकके लिए भगवान्को पायङ्कशिला पर विराजमान करना   |     |
| तथा जन्माभिषेक                                             | 55  |
| इन्द्रों-द्वारा भगवान्की स्तुति                            | ٤ሄ  |
| भगवान्का माताको सौंपा जाना                                 | ६७  |
|                                                            |     |
| नवम सर्ग                                                   |     |
| भगवान्को बाललीलाका वर्णन                                   | £5  |
| भगवान्के जन्मसे ही स्वयंबुद्ध होनेका निर्देश               | 33  |
| भगवान्की युवायस्थाका वर्णन                                 | १०० |
| विदर्भनरेश प्रतापराजके दूत-द्वारा पुत्रीके स्वयंवरकी स्वना |     |
| तथा चित्रपटका प्राप्त होना                                 | १०२ |
|                                                            | १०३ |
| पस्थानके समयकी शोभाका वर्णन                                | १०४ |
| गंगानदीकी छटाका दिग्दर्शन                                  | १०८ |
| नौका-द्वारा भगवानका गंगा पार करना                          | 309 |

| विषय <del>-सूची</del>                                    | 9        |
|----------------------------------------------------------|----------|
| दशम सर्ग                                                 |          |
| विन्ध्यगिरिकी प्राकृतिक सुषमाका वर्णन                    | १११      |
| नर्मदानदीकी शोभाका कथन                                   | ११५      |
| किलरेन्द्र-द्वारा प्रणामपूर्वक भगवान्से विन्ध्यगिरिकी    |          |
| उपत्यकामें विश्राम करनेके लिए निवेदन करना                | ११८      |
| विश्रामके लिए कुवेर-द्वारा नगरीकी रचना                   | ११६      |
| पकादश सर्ग                                               |          |
| भगवान्का कुबेर-निर्मित नगरमें सपरिकर विश्रामपूर्वक       |          |
| स्नानादिसे निवृत्त होना                                  | १२०      |
| भगवान् धर्मनाथकी सेवामें उपस्थित छहाँ ऋतुत्र्योंका वर्णन |          |
| तथा किन्नरेन्द्र-द्वारा गुण ख्यापन                       | १२१      |
| द्वादश सर्ग                                              |          |
| भगवान् धर्मनाथ द्वारा वन-गैभवको देखनेकी इच्हासे नगर      |          |
| से बाहर प्रयाण तथा स्त्री-पुरुवींकी रसाभिध्यक्तिका वर्णन | १३०      |
| भगवान्का वनमें प्रवेश तथा वनकी पाकृतिक सुषमाका वर्णन     | १३३      |
| त्रयोदश सर्ग                                             |          |
| नर्मदा नदीके प्रवाहमें जलकी हाका वर्णन                   | ३₹१      |
| जल-विहारके बाद स्त्रियों के शृङ्कार-विधिका कथन           | १४६      |
| चतुर्देश सर्गे                                           |          |
| सायंकालीन प्राकृतिक शोभाका चित्रण                        | १४६      |
| रात्रि-वर्णन                                             | १५१      |
| चन्द्रोदयकी छुटाका वर्णन                                 | १५३      |
| स्त्रियोंका वेषभूषा विन्यास                              | १५६      |
| पश्चदश सर्ग                                              | 1.000.00 |
| मद्यपानका वर्णन                                          | १६१      |
| सम्मोगश्रङ्कारका वर्णन                                   | १६४      |

|        | c    |
|--------|------|
| बोद्धण | स्रग |
| 41.241 |      |

| निशावसानका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७० |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| देवीं-द्वारा भगवान्से जागरणके लिए निवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७३ |
| भगवान्का विश्राम-स्थानसे विदर्भको प्रस्थान :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७६ |
| भगवान्-द्वारा विदर्भदेशकी प्राकृतिक लच्मीका श्रवलोकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| श्रौर भगवान्का कुण्डिननगर पहुँचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८० |
| प्रतापराज-द्वारा भगवान्की अगवानी तथा प्रेमालाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८० |
| वरदा नदीके किनारे सेनाका पड़ाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८१ |
| सप्तदश सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| भगवान् धर्मनाथका स्वयंवर-मराडपमें पदार्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८३ |
| कन्याका हस्तिनीपर श्राचढ़ हो स्वयंवर-मण्डपमें प्रवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८४ |
| कन्याको अपनी स्रोर आकृष्ट करनेके लिए राजाओंकी विविध चेष्टाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८६ |
| मुभद्रा प्रतिहारी द्वारा राजाश्चोंकी विरुदावलीका ख्यापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८७ |
| कन्याका धर्मनाथ स्वामीके सम्मुख पहुँचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६२ |
| प्रतिहारी द्वारा जिनेन्द्र भगवान्की विरुदावलीका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६२ |
| इन्दुमती-द्वारा वरमालाका समर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३१ |
| वरमाला समर्पणके बाद अन्य राजाश्रोका प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११४ |
| भगवान्का मंगलवाद्यके साथ राजमहलको प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९४ |
| भगवान्का इन्दुमतीके साथ पाणिग्रहण-संस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६६ |
| रत्नपुरसे पिताका सन्देश लेकर दूतका आना और भगवान्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| इन्दुमतीके साथ विमानद्वारा रत्नपुरको प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६७ |
| ग्रष्टादश सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Heldings (dilling state | १६८ |
| राजा महारेनका वैराग्य भाव तथा धर्मनायको उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६८ |
| भगवान धर्मनायका राज्याभिषेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०४ |
| सुपेश सेनापतिके दूतका धर्मनाथ स्वामीके पास आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 |

# एकोनविंश सर्ग

| दूत-द्वारा विदर्भमें ग्रन्य राजाश्रोंसे सुषेण सेनापितके साथ  |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| हुए युद्ध और सुषेणकी विजयका धर्मनाथ स्वामीके                 |     |
| समन्त् निवेदन                                                | 305 |
| सुषेश सेनापतिका विजयोत्सवके साथ भगवान्के समज्ञ उपस्थित होना  | २२५ |
| विश सर्ग                                                     |     |
| धर्मनाथ स्वामी द्वारा उल्कापातका दर्शन श्रीर वैराग्य         | २२६ |
| लौकान्तिक देवोंका आगमन् तथा भगवान्को सम्बोधित करना 🕟         | ३२६ |
| भगवान्का अपने पुत्रको राज्य सौंप शिविका पर ऋारूढ़ हो         |     |
| सालवनकी खोर प्रस्थान                                         | २२६ |
| सिद्धोंको नमस्कार कर तेलावत पूर्वक दीचा प्रहर्ण करना         | ३२६ |
| दीचाकी तिथि नचत्र स्रादिका निर्देश                           | २३० |
| भगवान्का पटना नगरमें धन्यसेन राजाके घर चीरान्नकी पारणा       | २३० |
| ध्यानमुद्रामें स्थित भगवान्की ऋपूर्व छविका वर्णन             | २३० |
| केवलज्ञानकी प्राप्ति तथा तद्विषयक तिथि नज्ञ श्रादिका निर्देश | २३३ |
| केवलज्ञानकी प्राप्तिके बाद उत्पन्न हुए विशेष अतिशयोंका वर्णन | २३४ |
| कुवेर-द्वारा समवसरण-विभूतिकी रचना                            | ₹३५ |
| बारह सभाश्रोंमें क्रमसे वैठनेवाले प्राणियोंका निर्देश        | २३७ |
| गन्धकुटी व पातिहायाँका विशेष वर्षिन                          | २३८ |
| पक्रविंश सर्ग                                                |     |
| गग्रधर-द्वारा तत्त्वोपदेशकी प्रार्थना                        | २४० |
| भगवान्की दिन्य ध्वनि                                         | १४० |
| जीवादि सात तत्त्वींका उपदेश                                  | २४० |
| जीवका स्वरूप ग्रौर उसके भेद-प्रभेद                           | १४१ |
| श्रुजीव तत्त्वका स्वरूपनिर्देश                               | २४६ |

| धास्तवका स्वरूप वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४७  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| बन्धका स्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४८  |
| सं २का स्वरूप-कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४६. |
| निर्जराका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४६. |
| धर्मके दो भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४६  |
| गृहस्थ धर्मका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५०  |
| सम्यग्दर्शनका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५०  |
| सम्यग्दर्शनके पाँच अतीचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५०  |
| श्राठ मूलगुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५०  |
| सात व्यसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५०  |
| जलगालन श्रादिके विशेष नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५०  |
| शारह व्रतोंका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५१  |
| खनगार <b>ध</b> र्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५₹  |
| मोचना स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५२  |
| भगवान्का विविध देशों में विहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २५३  |
| सभामें गणवरों पूर्वधारी ख्रादिकी संख्याका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५४  |
| भगवोन्का मोच्चामन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५४  |
| - The second sec | 2148 |

# दो शब्द

भारतीय परमरामें कालिदास प्रभृति प्रतिभावान् जो महाकवि हुए हैं उनमें महाकवि हरिचन्दकी गणना होती है। धर्मशर्माम्युदय उनकी ऋमर कृति है। इसमें २१ सगों द्वारा १५ वें तीर्थेकर धर्मनाथके स्वपरोपकारी पवित्र जीवनका सरस वासी द्वारा चरित्र चित्रसा किया गया है । कविताकी दृष्टिसे धर्मशर्माभ्युदय अनवइ काव्य है। इसमें कथाभाग आलम्बनमात्र है। इसे स्वर्श करते हुए कवि जिस प्राकृतिक सौन्दर्य सुषमाको काव्यकी श्रात्मा बनाता है उसकी तुलनामें कतिपय काव्य ही ठहरते हैं। श्रश्व-घोषकी कवितामें जिस स्वाभाविकताके श्रीर कालिदासकी कवितामें जिस उपमाके हमें दर्शन होते हैं उन्होंने इसमें संगमका रूप लेकर इसे तीर्थराज प्रसागके स्थानमें ला विठाया है। श्रीयुक्त बलदेवजी उपाध्यायके शब्दोंमें-'शब्दसीष्ठव तथा नवीन ऋर्यं कल्पनाके लिए यह काव्य प्रसिद्ध है। जैन साहित्यमें इस महाकाव्यका वही स्थान तथा अदर है जो बासस कवियोंमें माबकाव्य तथा नैषध काव्यको प्राप्त है। १ इतना सब होते हुए भी महाकविने इसके अन्तमें मोच्न पुरुषार्यकी प्रधानता स्थापित कर भारतीय परम्पराकी जिस सुन्दरतासे रच्चा की है उसे देखते हुए स्त्रन्य कर्तिपय महा-काव्य इसके पीछे रह जाते हैं।

एक स्रोर जहाँ यह बात दूसरी स्रोर यह देखकर हमें नतमस्तक होना पड़ता है कि स्रध्ययन-स्रध्यापनमें इस महाकाव्यका प्रचार नहीं के बराबर है। उँगलियों पर गिनने लायक दो-तीन जैन विद्यालय स्रौर पाठशालाएं ही ऐसी हैं जिनमें इसका स्रध्ययन-स्रध्यापन होता है। हमें यह देख कर स्रौर भी स्राश्चर्य होता है कि इसपर स्रबतक कोई छोटी-बड़ी टीका भा नहीं लिखी गई है। श्राने अध्ययन कालमें हमने चन्द्रप्रभचरितकी रूपचन्द पाएडेय द्वारः निर्मित हिन्दी टीका देखी यी और उससे लाभ उठाया था। उस समय हमारे मनमें यह भाव आया था कि यदि कोई धर्मशर्माम्युद्यकी कविताके मर्मको जाननेवाला विद्वान् इसकी हिन्दी और संस्कृत टीका लिख देता तो साहित्यिक लेजमें उसकी यह। सबसे बड़ी सेवा होती।

उस समय यदापि यह काम न हो सका किर मी इस समय हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि श्रीयुक्त पं०पनालाल जी साहित्याचार्यका ध्यान इस कमीकी स्रोर गया स्रोर उन्होंने ईसे पूरा करनेकी कृपा की है।

परिडत पन्नाला तजी साहित्याचार्य प्रतिमारााली विचन्न ए कि हैं। एक कि लिए प्रतिमा, विद्वत्ता और मद्रता आदि जिन गुणांकी आवश्यकता होतो है वे उनमें मौजूद हैं। साहित्यिक नेत्रमें अनुपम सेवामें लगे हुए हैं। वे अपने दैनन्दिन के अध्यापन आदि दूसरे कार्य सम्मन्न करते हुए यह कार्य करते हैं किर भी इसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं आने पाती है। उन्होंने इस महाकाव्यकी संस्कृत और हिन्दी दोनों प्रकारकी टीकाएँ लिखी हैं। इतना ही नहीं उन्होंने चन्द्रप्रभचरित और जीवन्धर-चम्यू जैसे उत्कृष्ट कार्थोंकी भा संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं।

तत्काल भारतीय ज्ञानगीठसे उसकी धर्मशर्मा भ्रदयकी यह हिन्दी टीका प्रकाशित हो रही है। कविताके मर्नका स्पर्श करते हुए यह सरल और सुबोध बनाई गई है। इसके विद्यार्थियों को तो लाभ होगा हो। साथ ही स्वाध्याय प्रेनी भी इस द्वारा धर्मशर्मा भ्युदय जैसे महान् काव्यका रसास्वाद करने में समर्थ होंगे। इस साहित्य सेवाके लिए हम परिडतजी और भारतीय ज्ञानगीठ दोनों के आभारी है।

#### प्रस्तावना

#### काव्य-चर्चा-

यह बिलकुल सत्य है कि जनताके दृदय पर किवताका जितना असर पड़ता है उतना सामान्य वाग्यीका नहीं। किवता एक चमत्कारमयी भारती है—किवता श्रोताश्चोंके हृदयोंमें एक गुदगुदी पैदा करती है जिससे दुरूह विषय भी उनके हृदय स्थलमें सरलतासे प्रविष्ट हो जाते हैं। सामान्य श्रादमी जिस बातको कहते कहते बग्टो बिता देता है और अपने कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता उसी विषयको किव अपनी सरस किवताश्चोंसे चग्ण एकमें सफल बना देता है। यदि भावक दृष्टिसे देखा जाय तो चन्द्रमें, चांदनीमें, गङ्गामें, गङ्गाके कलरवमें, हरियालीमें, रङ्ग-विरङ्गे फूलोंमें, धूपमें, हायामें—सब जगह किवत्व विखरा हुआ पड़ा है। जिसकी अन्तरात्मामें शक्ति है उसे संचित करनेकी, वह मनोहर मालाएँ गृंथता है और संसारके सामने उन्हें रख अमर कीर्ति प्राप्त करता है।

#### काव्यका स्वरूप-

कान्य क्या है ? इस विषयमें अनेक कवियों के अनेक मत हैं — आनत्द-वर्धनने ध्वन्यालोकमें ध्वनिको, कुन्तकने वक्रोक्तिजीवितमें वक्रोक्तिको, भोजदेवने सरस्वतीकरण्ठाभरस्ममें निदोंष स्त्रुस् और सरस शब्दार्थको, मम्मट ने काव्यप्रकाशमें दोष रहित, गुस्स सहित और अलंकार शक्त (कहीं कहीं अलंकारसे शत्य मी) शब्द और अर्थको, विश्वनाथने साहित्यदर्पसमें रसात्मक काव्यको, परिस्तराज जगन्नाथने विन्छित्ति चमत्कार पैदा करने, वाले शब्दार्थ-समूहको, वाग्मट और अजितसेनने भोजराजकी तरह निदोंष स्रुस्, सालंकार तथा सरस शब्दार्थको काव्य माना है। और भी साहित्य ग्रन्थोंमें कई तरहसे काव्यस्वरूपका वर्णन किया है। एक दूसरेने दूसरेकी मान्यताओंका खरडन कर अपनी-अपनी मान्यताओंको पुष्ट किया है। यदि विचारक दृष्टिसे देखा जाय तो किसीकी मान्यताएं असंगत नहीं हैं क्योंकि सबका उद्देश्य चमत्कार पैदा करनेवाले शब्दार्थमें ही केन्द्रित है। सिर्फ उस चमत्कारको कोई रससे, कोई अलंकारसे, कोई ध्वनिसे, कोई व्यक्तनासे और कोई विचित्र उक्तियोंसे अभिन्यक्षित करना चाहते हैं।

#### काव्यके कारण-

'सर्वतो मुखी प्रतिमा' 'बहुज्ञता न्युत्पत्तिः' सय श्रोर सय शास्त्रोंमें प्रश्चत होनेवाली स्वामाविक बुद्धि प्रतिमा श्रोर श्रानेक शास्त्रोंके श्रध्ययनसे उत्पन्न हुई बुद्धि न्युत्पत्ति कहलाती है। कान्यकी उत्पत्तिमें यही दो मुख्य कारण हैं। 'प्रतिमा-न्युत्पत्त्योः प्रतिमा श्रेयसी' इत्यानन्दः—श्रानन्द श्राचार्य का मत है कि प्रतिमा श्रोर न्युत्पत्तिमें प्रतिमा ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह किवके श्रज्ञानसे उत्पन्न हुए दोषको हटा देती है श्रोर 'न्युत्पत्तिः श्रेयसी' इति मञ्जलः,—मङ्गलका मत है कि न्युत्पत्ति ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह किवके श्रशक्ति कृत दोषको छिपा देती है। 'प्रतिमा-न्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यी' इति यायावरीयः—यायावरीयका मत है कि प्रतिमा श्रोर न्युत्पत्ति दोनों मिलकर श्रेष्ठ हैं क्योंकि कान्यमें सौन्दर्य इन दोनों कारणोंसे ही श्रा सकता है। इस विषयमें राजशेखरने श्रपनी कान्य-मीमांसमें क्या ही श्रन्छा जिखा है—'न खळु जावण्यज्ञामाहते रूपसम्पत्, ऋते रूप-सम्पत्ते वा जावण्यज्ञिक्षहेते सौन्दर्याय'—लाव एयके प्राप्त हुए विना रूप सम्पत्ति नहीं हो सकती श्रौर न रूप-सम्पत्तिके विना जावण्यकी प्राप्ति सौन्दर्यके लिए हो सकती है।

#### कवि---

'प्रतिभाव्युत्पत्तिमाँश्च कविः कविरित्युच्यते'---प्रतिभा श्रीर व्युत्पत्ति

जिसमें हो वही कवि कहलाता है। कई आदमी अनेक शास्त्रोंका विज्ञान होने पर भी कविताके रूपमें एक पद्म भी संसारके सामने प्रकट नहीं कर पाते। इसमें कारण है तो एक यही कि उनमें काव्यविषयक प्रतिमा नहीं है। छौर कई आदमी थोड़ा पढ़-लिखकर भी मुन्दर कविताए करते हैं-इसका कारण है कि उनमें काव्य-विषयक श्रद्भुत प्रतिभा विद्यमान रहती है। हमने काशीमें एक ऐसे वालकको देखा था कि जिसकी ऋायु १०-११ वर्षकी थी श्रौर जो व्याकरणमें उस समय लघुसिद्धान्तकौमुदीका ग्रजन्त पुंक्तिङ्ग पहता था। 'जलाटे' समस्यां देने पर उसने बहुत ही सुन्दर शब्दों में उसकी तत्काल पूर्ति कर दी थी। पर ऐसी शक्ति किन्हीं विरले ही मनुष्यों में हुआ करती है । सामान्य रूपसे तो प्रतिभाके विकासके लिए शास्त्राध्ययन की ही ब्यावश्यकता रहती है। प्रतिभा श्रीर ब्युत्पत्ति दोनोंके संगमसे कविमें एक ऐसी ख्रद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उसके प्रभावसे वह ख्रपने कार्यमें तत्काल सफल हो जाता है। यदि प्रतिभाके विना केवल व्युत्पत्तिके वल पर कविता की जावेगी तो उसमें कृत्रिमता रहेगी, स्वाभाविकता नहीं। श्रीर केवल प्रतिभाके बल पर कविता की जायगी तो उसमें भावके श्रनुकुल शब्द वग़ौरह नहीं मिलनेसे सौष्ठव पैदा नहीं हो सकेगा । गाँवींमें मैंने ऐसे कई ग्राम्यगीत सुने हैं जिनका भाव बहुत ही सुन्दर था स्त्रीर जिनके रच-यिता वे थे जो एक श्रन्तर भी नहीं लिख पाते थे। परन्तु भावके श्रनुकूल शब्द नहीं मिलनेसे उनकी शोभा प्रस्फुटित नहीं हो पाई थी।

#### कविके भेद्-

'काव्य-मीमांसा'में राजशेखरने कवियांके तीन भेद लिखे हैं—१ शास्त-कवि, २ काव्य-कवि, ३ उभय कवि । 'तेषामुत्तरोत्तरो गरीयान्' इति स्थाम-देवः—स्थामदेवका कहना है कि ऊपर कहे हुए कवियोंमें खाने-खागेके कवि श्रेष्ठ होते हैं—शास्त्र-कविकी ख्रपेचा काव्यकवि ख्रीर उसकी ख्रपेचा उभय कवि श्रेष्ठ होता है। परन्तु यायावरीय इस मतसे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 'स्वविषये सर्वो गरीयान्। नष्टि राजहंसश्चन्द्रिका-पानाय प्रभवति, नापि चकोरोऽद्भ्यः क्षीरोद्धरणाय । यच्छास्तरुकिः काच्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति, यत्काव्यकविः शास्त्रे तर्ककर्कशमप्यर्थमुक्तिवैचित्र्येख श्लथयति । उभयकविस्त्भयोरिं वरीयान् यद्युमयत्र परं प्रवीगः स्यात्' अपने-अपने विषयमें सभी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि राजहंस चन्द्रिकाका पान नहीं कर सकता और चकोर पानीसे दूधको अलग नहीं कर सकता । दोनोंमें भिन्न-भिन्न दो प्रकारकी शक्ति हैं जिससे वे दोनों अष्ठ हैं। शास्त्र कवि काव्यमें रसका निष्पन्द देता है श्रौर काव्य कवि तकोंसे कठिन अर्थको श्रपनी सरस उक्तियोंकी विचित्रतासे मृदुल बना देता है। हाँ, उभय कवि दोनों में श्रवश्य श्रेष्ठ है यदि वह दोनों विषयों में अत्यन्त चतुर हो ।

## काव्यका प्रयोजन-

इस विषयका जितना अञ्हा संग्रह मम्मट भट्टने अपने 'काव्य-प्रकाश'में किया है उतना शायद किसी दूसरेने नहीं किया है।

"काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परिनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥"

काव्य यशके लिए, व्यावहारिक ज्ञानके लिए, अमंगल दूर करनेके लिए, तात्कालिक स्त्रानन्दके लिए स्त्रीर कान्तास मिततया स्त्रीके समान मधुर त्रालापसे उपदेश देनेके लिए—सत्पथ पर लानेके लिए निर्मित किया जाता है—रचा जाता है। स्राज, काव्य-रचनाके कार्य ही कालि-दासकी सुन्दर कीर्ति सब जगह हाई हुई है। राजा भोज उत्तम काव्यकी रचनासे ही प्रसन होकर कवियोंके लिए 'प्रत्यक्षर' नक्षं ददी' एक-एक श्रज्ञर पर एक एक लाख रुपये दे देता था । काव्यके पदनेसे ही देशकी प्राचीन स्रर्वाचीन सम्यताके व्यवहारका पता चलता है। काव्यरचनाके प्रतापसे ही ब्राचार्य मानतुंग कारायहसे बाहर निकले थे, वादिराज मुनिका कुष्ठ दूर हुआ था, पंडितराज जगन्नाथका गङ्गाके प्रवाहने सुस्पर्श किया था । कमनीय कार्व्योके सुननेसे ही सहृदय पुरुषोंको श्रनन्त श्रानन्द उत्पन्न होता है स्त्रीर काव्यके प्रभावसे ही सुकुमारमित वालक कुपथसे हट कर सुपथ पर त्याते हैं।

#### काव्यके भेद-

काव्य दो प्रकारका होता है एक दश्य काव्य श्रीर दूसरा श्राव्य कान्य । दृश्यकान्य नाटक, रूपक, प्रकरण, प्रहसन, श्रादि अनेक मेद वाला है। इस काव्यमें कविका हृदय चित्रमय होकर रङ्गमूमिमें श्रवतीर्ध होता है ख्रीर अपनी भावभिक्कियोंसे दर्शकीं के मनको मोहित करता है। कहना न होगा कि आव्य काव्यकी ग्रापेचा दश्य काव्य जनता पर ग्राधिक ब्रसर डाल सकता है। आव्य काव्य वह है जो कर्णइन्द्रियका विषय हो। इसमें कविका हृदय किसी भौतिक रूपमें प्रकट नहीं होता, किन्तु वह अलौकिक रूप लेकर संसारमें प्रकट होता है जो कि श्रोतात्र्योंके श्रवण्-मार्गसे भीतर प्रवेश कर उनके हृदयको स्त्रानन्दित करता है। शारीर-दृष्टिसे श्राव्य काव्य, गद्य ख्रौर पद्मकी अपेद्मा दो तरहका माना गया है। जिलका शरीर-आकार छन्द रहित होता है वह गद्य काव्य कहलाता है और जिसका आकार कई तरहके छन्दोंसे अलंकत होकर प्रकट हाता है वह पद्य काब्य कहलाता है। एक काब्य इन दोनोंके मेलसे भी बनता है जिसे चम्पू कहते हैं 'गद्यपद्यमयं क' चम्पूरित्यभिधीयते' । **काल्यमें उस**्तुका जिल्ला प्रकार के विकास के विकास के विकास के

जैन विद्धान्तके अनुसार सांवारिक आत्माओं में प्रतिसमय हास्य, रति, अरित, शोक, भय, जुगुण्या और वेद ये नोकिञ्चित्कषाय, सत्ता अयवा उदयकी ऋषेद्धा विद्यमान रहती हैं। जब हास्य वग़ैरहका निमित्त मिलता

हैं तब हास्य आदि रस प्रकट हो जाते हैं। इन्होंको दूसरी जगह स्थायि भाव वहा है। यह स्थायिभाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावोंके द्वारा प्रस्कृटित होता है तब रस कहलाने लगता है। यह रस सदा सहदय-जनैकसंवेद्य ही होता है। सब रस नौ हैं—१ श्रुक्कार, २ हास्य, ३ करुसा, ४ रौद्र, ५ वीर, ६ भयानक, ७ बीभत्स, ८ खद्भुत और ६ शान्त । कई लोग शान्तको रस नहीं मानते उनके मतसे ८ ही रस माने गये हैं और भरताचार्यने वात्सल्यको भी रस माना है तब १० भेद होते हैं। आठ, नौ और दश इन तीन विकल्पोमेंसे ६ का विकल्प अनुभवगम्य, युक्तिसंगत और अधिकजनसंगत मालूम होता है।

#### काव्यका प्रवाह-

काव्यका प्रवाह गराकी अपेचा अधिक आनन्ददाची होता है इसलिए वह इतने अधिक वेगसे प्रवाहित हुआ कि उसने गरा रचनाको एक प्रकारसे तिरोभृत ही कर दिया । धर्मशास्त्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयोके प्रन्थ काव्य कपमें हा लिखे ज्याने लगे । यही कारण रहा कि संस्कृत साहित्यमें पद्ममय जितने प्रन्थ हैं उतने गरामय प्रन्थ नहीं हैं । संस्कृत साहित्यमें विपुत्त मंडारमें जब गरामय प्रन्थोंकी ओर दक्षिणात करते हैं तब कादम्बरी, श्रीहर्षचरित, गराचिन्तामिण, तिज्ञकमझरी आदि दश पांच प्रन्थों पर ही दृष्टि दक्ष जाती है पर प्रद्यमय प्रन्थों पर अव्या-हृत गतिसे झागे बढ़ती जाती है ।

## धर्मशर्माभ्युदय-

जैन काव्य प्रन्थोंमें महाकवि हरिचन्द्रका धर्मशर्मा खुद्द अपना एक सहस्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें काव्यमयी भारतीके द्वारा पन्द्रहवें तीर्थकर श्री धर्मनाथ भगवानका जीवन-चरित खिखा गया है। इसकी सरस सन्दर शब्दावली और मनोहर कल्पनाएं देखकर हुद्दस श्राजन्द्रसे विभोर हो जाता है। आजसे १७-१८ वर्ष पहले नातेषुतिसे पं० फूलचन्द्रजी सिमान्तरास्त्रिके सम्पादकलमें 'शान्ति-सिन्धु' मासिक निकला करता था उसके कई अंकोंने मेंने 'महाकृति हरिचन्द्र और उनकी रचनाएँ ' शोर्षक लेखमाला प्रचाशित कराई थी। उसमें 'धर्मशर्मम्युद्य' तथा अन्य अनेक काल्यमन्थोंके अवतरण देते हुए मैंने 'धर्मशर्मम्युद्य' तथा अन्य प्रस्पाधित किया था। हमारे संग्रहसे वे अंक ग्रुम गये, नहीं तो कुछ अवतरण यहाँ भी अवश्य देता। प्रस्तावनाकी शिव्र मांग तथा समयकी न्यूनता होनेसे पुनः अवतरण संकलन करना साध्य नहीं रहा। किर भी थोड़ेमें यह अवश्य कह सकता हूँ कि यह जैन काल्यमन्थों में प्रमुख काल्य प्रन्य है। जैन प्रकाशकोंको चाहिये कि इसकी संस्कृत टीका मुद्धित कराकर विद्यानोंके समने रखें। मेरा विश्वास है कि यदि यह अन्य संस्कृत स्थानिक साथ सामने आवेगा तो अवश्य ही जैनेतर परीन्ताओंमें पास्त्र मन्य निर्धाक्त किया जावेगा। यह अन्य माध्य किकि शिर्शुपालवध काल्यके समकन्न है। दोनोंकी शैली एक दूसरोसे मिलती-जुलती है बल्कि किन्द्री-किन्द्रीं स्थालों पर यह उससे भी आगे बद्धा हुआ है।

## महाकवि हरिचन्द्र—

इस महाकविका पूर्ण परिचय उपलब्ध नहीं है। इन्होंने 'धर्मशुर्मां-भ्युद्य'के अन्तमें जो प्रश्नास्त दी है उससे इतना ही मालूम होता है कि नोमकवंशके कायस्थ कुलमें आईदेव नामक एक श्रेष्ठ पुरुषरत थे उनकी पत्नीका नाम रथ्या था। महाकवि हरिचन्द्र इन्होंके पुत्र ये और इनके छोटे भाईका नाम लद्मण था। कविने यह तो लिखा है कि गुक्के प्रसाद्ते उनकों वाणी निर्मल हो गई पर वै सुद्र कीन थे १ यह नहीं लिखा। ये दिमम्बर सम्प्रदायके अनुमामी थे।

'कर्पूरमंजरी' नाटिकामें महाकवि राजशैखरने प्रथम जवनिकाके अनन्तर

एक जगह विदूषक के द्वारा हरिचन्द्र कविका उल्लेख किया है — यादे ये हिरिचन्द्र धर्मशर्माम्युद्यके ही कर्ता हों तो इन्हें राजशेखरसे पहलेका—विव संव हद्दें से पहलेका मानना चाहिये। इसी प्रकार 'श्रीहर्षचिरत' में वायामहेंने 'महारहरिचन्द्रस्य गंदाबन्धी नृपायते' इन शब्दों के द्वारा एक हरिचन्द्र कविकारसमरण किया है। यदि ये हरिचन्द्र धर्मशर्माम्युद्रय' के ही कर्ता माने जावें तब इनका समय वार्णभट्टसे भी पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। प्रसन्त हरिचन्द्रका गद्य काव्य कौन सा है दे इसका पता नहीं चलता। 'धर्मशर्माम्युद्रय' के २१ विं सर्भमें जो धर्मतत्त्वका वर्णन है उसकी शिली अधिक प्राचीन नहीं है। उसमें मूलगुण श्रादिका जो वर्णन है उससे प्रतीत होता है कि यह कवि यशस्तिलकचम्पूके कर्ता आचार्य सोमसेनके परवर्ती हैं पूर्ववर्ती नहीं।

'धर्मशर्माम्युदयकी' एक संस्कृत टीका मण्डलाचार्य लिलितकीर्तिके शिष्य यशःकीर्ति कृत मिलती है, जिसका नाम संदेहश्यान्तदीपिका' है। बहुत ही साधारण्यीका है। जैनसिद्धान्त भवन आरासे इसकी एक प्रति प्राप्त हुई थी। टीका बद्धि संचित्त है परन्तु उससे मुद्रित प्रतिके अशुद्ध पाठ ठीक करनेमें पर्याप्त सहायता मिली है। पाटण [गुजरात] के संघन्नी पाइकि पुस्तक मंडारमें 'वर्मशर्माम्युदय'की जी इस्तिलिखित प्रति है वह विक्रम संवत् १२८७ की लिखी हुई है। और इसलिए यह निश्चय तो अवश्य हो जाता है कि महाकि हरिचन्द्र उक्त संवत्के वादके नहीं हैं पूर्विके ही हैं यह दूसरे प्रमाणिकी अपेचा रखता है। इन्होंने प्रन्यका कथानक आचार्य गुण्मद्रिके उत्तरपुराणसे लिया है'।

<sup>#</sup> विद्यक् :-- ( सकोधे ) उज्ज्ञुयं एवव ता कि सा भयाह, प्रमहासां चेडिया हरियन्द-णदियंदकोटिसहालप्पहुनन्दियन्द्रदीसं,पि पुरदो सुकह जि(क्रज्वेव तिक न भण्यते, यसमाकं चेदिका हरियन्द्रकोटिशहालप्रसृती-नामपि सुकविरिति )।

यह हिन्दी ग्रनुवाद—

श्री गरोश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागरमें साहित्याध्यापक होनेके कारण मुक्ते 'धर्मशर्माम्युदय' पढ़ानेका श्रवसर प्रायः प्रति वर्ष ही श्राता है। ग्रन्थकी भावभंगी श्रीर शाब्दिक विन्यासको देखकर मैं मन्त्रमुग्ध-सा रह जाता हूँ। छात्रोंकी कठिनाई देख मनमें इच्छा होती थी कि इसकी हिन्दी तथा संस्कृत टीका बना दी जाय। इसी इच्छासे प्रेरित होकर ३-४ वर्ष हुए तब इसकी हिन्दी टीका लिखी थी श्रीर उसके बाद ही संस्कृत टीका मी। हिन्दी टीकाका प्रकाशन प्रारम्भमें वर्णी ग्रन्थभाला बनारसने करनेका निश्चय किया था परन्तु कारणवश उसका निश्चय सकल नहीं हो सका। श्रन्तमें इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी श्रोरसे हुश्या, इसके लिए मैं उसके संचालक महानुभावोंका श्राभारी हूँ। साथ ही उनसे यह भी श्राशा रखता हूँ कि वे इसकी संस्कृत टीका भी प्रकाशित कर विद्वानों के समत्त महाकृषि हरिचन्द्रके इस महाकाव्यको श्रवश्य ही रक्खेंगे।

टीका लिखनेके पूर्व आराकी इस्तलिखित सटीक प्रतिसे मुद्रित मूल प्रतिका संशोधन कर लिया था और इसीके आधार पर यह टीका लिखी गई है। मैं अल्पन तो हूँ ही और इस लिए अनुवाद आदिमें तुटियां रह जाना सब तरह संभव है अतः मैं विद्वज्जनोंसे उसके लिए समा-प्रार्थी हूँ।

सागर चैत्र शुक्क ९ संवत् २४८० } –पन्नालाल जैन

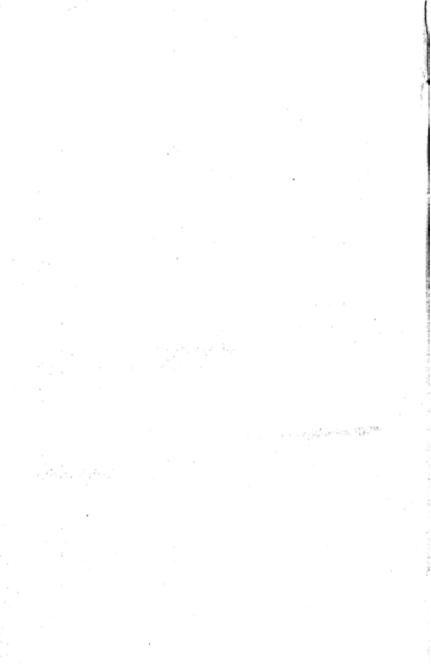

# महाकवि हरिचन्द्र विराचित



# धर्मशर्माभ्युदय



[ धर्मनाथचरित ]

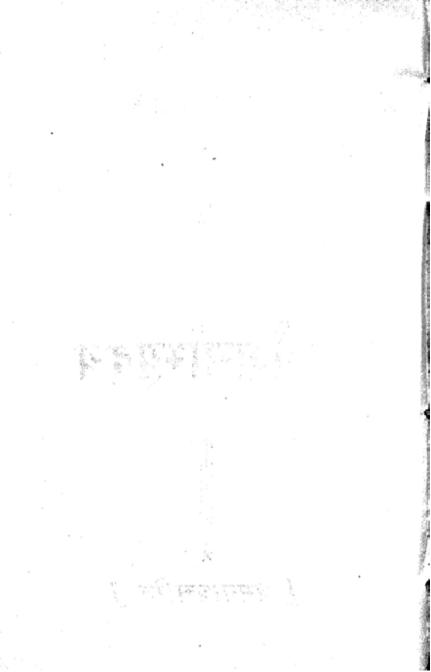

# प्रथम सर्ग

श्रमन्दानन्दसन्दोहतुन्दिलं नरनन्दनम् । बन्दारुवृन्दवन्द्यार्क्ष् वन्दे श्रीनाभिनन्दनम् ॥

#### मङ्गलाचरण्

श्रीनाभिराजाके सुपुत्र-भगवान् वृषभदेवके वे चरणयुगल सम्बन्धी नखरूपी चन्द्रमा चिरकाल तक पृथिवी पर आनन्दको बढ़ाते रहें जिनमें नमस्कार करनेवाले देवेन्द्रों और नरेन्द्रोंकी शिखा पर निबद्ध नीलमिएयोंका प्रतिबिम्ब हरिएके समान सुशोभित होता था ॥१॥ में उन चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति करता हूँ जिनकी प्रभासे चन्द्रमाकी वह प्रसिद्ध प्रभा-चाँदनी मानो जीत ली गई थी, यदि ऐसा न होता तो चन्द्रमाका समस्त परिवार नखोंके वहाने उनके चरणोंमें क्यों त्र्या लगता ।। २ ।। दुष्ट त्रक्षरोंको नष्ट करनेकी भावनासे ही मानो जिन्होंने पृथिवी पर बार-बार ऋपना ललाटपट्ट विसा है ऐसे देव-लोक जिन बहुगुराधारी धर्मनाथको नमस्कार करतेथे वे धर्मनाथ हमारे सुखको बढ़ावें ॥३॥ जिनकी सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरकी कान्तिके बीच देवलोक ऐसे सुशोमित होते थे मानो इस समय हम निर्दोष हैं ऐसा परस्पर विश्वास करानेके लिए अग्निमें ही प्रविष्ट हुए हों—ऋग्नि-परीक्षा ही दे रहे हों, मैं उन श्री शान्तिनाथ भगवान्की शरणको प्राप्त होता हूँ ॥ ४ ॥ श्रीवर्द्धमान स्वामीका वह सम्यग्ज्ञान-रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिए हो जिसके भीतर यह तीनों लोक प्रकट हुए पानीके बबूलेकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥ जिनके चरण-कमलॉकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरूपी द्पैगाके भीतर प्रतिबिम्बित तीनों लोकोंको मनुष्य अच्छी तरह देखते हैं—जिनके चरणप्रसादसे मनुष्य सर्वेज्ञ हो जाते हैं मैं आनन्द-प्राप्तिके लिए उन चतुर्विंशति तीर्थंकरोंकी खुति करता हूँ ॥ ६ ॥

मैं जन्म, जरा और मृत्यु रूपी तीन सर्पोंके मदको हरनेवाले उस रक्षत्रय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्षारित्रको नमस्कार करता हूँ; जिसका आभूषण प्राप्त कर साधुजन विरूप आकृतिके धारक होकर भी मुक्तिरूपी स्त्रीके प्रिय हो जाते हैं।। ७।।

तुम्हारी भक्तिसे नम्रीभूत हुए मनुष्यका हम शरण लें—यह साक्षात् पूछनेके लिए ही मानो जिसके कानोंके समीप चन्द्रकानत-मिण निर्मित कर्णाभरणोंकेब हाने शब्द और अर्थ उपिथत हैं उस सरस्वतीका ध्यान करो ॥ ८ ॥ स्वर्ग प्रदेशकी सुषमाको धारण करने-वाले, महाकवियोंके वे कोई अनुपम वचनोंके विलास जयवन्त हैं जिन अमृतप्रवाही वचनोंमें उत्तम रस और अर्थकी लाली किन पुरुषों को आनन्द उत्पन्न नहीं करती ? पक्षमें—देवसमूहकी लीला किन्हें आनन्दित नहीं करती ॥ ६ ॥

विविध धान्यकी वृद्धिके लिए जिसने व्यरूप लाभ किया है, जो मेघोंमें जलके सद्भावको दूर कर रही है और जिसमें कीचड़ नष्ट हो गया है वह शरद ऋतु मेघोंके समूहको नष्ट करे। साथ ही जिसने सुविधानुसार अन्य पुरुषोंकी वृद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो अत्यन्त नीरसपनेको दूर कर रही है और जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिये हैं वह सज्जनोंकी सभा भी मेरे पापसमूहको नष्ट कर दे।। १०।।

मन्द बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा जो इस प्रन्थमें जिनेन्द्र भग-वानका चरित्र वर्णन किया जाता है वह आकाशमार्गके अन्तके अव- लोकन अथवा समुद्रको लाँघनेसे भी कुछ अधिक है-उक्त दोनों कार्य तो अशक्य हैं ही पर यह उनसे भी अधिक अशक्य है ॥ ११॥ अथवा पुराग-रचनामें निपुग महामुनियोंके वचनोंसे मेरी भी इसमें गति हो जावेगी; क्योंकि सीढ़ियोंके द्वारा लघु मनुष्यकी भी मनो-भिलाषा उन्नत पदार्थके विषयमें पूर्ण हो जाती है-ठिगना मनुष्य भी सीढ़ियों द्वारा ऊँचा पदार्थ पा लेता है।। १२।। यद्यपि में चक्रत हूँ फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार श्री धर्मनाथ खामीका कुछ थोड़ा-सा चरित्र कहूँगा। श्री जिनेन्द्रदेवके इस चरित्रको अच्छी तरह कहनेके लिए तो साक्षात् सरस्वती भी समर्थ न हो सकेगी ॥ १३॥ जिसे रचना करना नहीं व्याता ऐसा कवि व्यर्थके हृदयस्थ होनेपर भी रचनामें निपुण नहीं हो सकता सो ठीक ही है, क्योंकि पानी अधिक भी भरा हो फिर भी कुत्ता जिह्वासे जलका त्यर्श छोड़कर उसे अन्य प्रकारसे पीना नहीं जानता॥ १४॥ वाणी अच्छे-अच्छे पदोसे सुशी-भित क्यों न हो परन्तु मनोहर ऋर्थसे शून्य होनेके कारण विद्वानोंका मन सन्तुष्ट नहीं कर सकती; जैसे कि थूवरसे भरता हुआ दूधका प्रवाह यद्यपि नयनिप्रय होता है-देखनेमें सुन्दर होता है फिर भी मनुष्योंके लिए रुचिकर नहीं होता ॥ १५ ॥ बड़े पुण्यसे किसी एक **ब्रादि कविकी ही वाणी शब्द ब्रौर ब्रर्थ दोनोंकी विशिष्ट रचनासे** युक्त होती है। देखों न चन्द्रमाको छोड़कर अन्य किसीकी किरण अन्धकारको हरने और अमृतको भरानेवाली नहीं दीखती॥ १६॥ मनोहर काव्यकी रचना होनेपर भी कोई विरला ही सहदूय विद्वान सन्तोषको प्राप्त होता है सो ठीक ही है; क्योंकि किसी चपललोचना स्त्रीके कटाक्षोंसे तिलक वृक्ष ही फूलता है ब्यन्य वृक्ष नहीं ॥ १७ ॥ दूसरेके छोटे-से-छोटे गुर्गमें भी बड़ा अनुराग और बड़े-से-बड़े गुर्गमें भी असंतोष जिसके मनका ऐसा विवेक है उस साधुसे हितके लिए क्यों प्रार्थना की जाय ?—वह तो प्रार्थनाके बिना ही हितमें प्रवृत्त है ॥ १८॥

सजन पुरुषोंकी रचना करते समय ब्रह्माजीके हाथसे किसी प्रकार जो परमानु नीचे गिर गये थे में मानता हूँ कि मेघ, चन्द्रमा, वृक्ष तथा चन्द्रन ब्रादि ब्रन्य उपकारी पदार्थोंकी रचना उन्हीं परमानुष्ठांसे हुई है।। १६॥ यद्यपि साधु पुरुष कारणवशा विमुख भी हो जाता है तो भी परोपकारी कार्योंका भार बहन करनेमें समर्थ ही रहता है। माना कि कच्छप पृथिवीके प्रति दत्त-पृष्ठ है—विमुख है फिर भी क्या वह गुरुतर पृथिवीके थारण करनेमें समर्थ नहीं है १ ब्रावश्य है।। २०॥ चूँकि सजन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है ब्रावश्य है।। २०॥ चूँकि सजन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है ब्रावश्य है।। २०॥ चूँकि सजन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है ब्रावश्य है।। २०॥ चूँकि सजन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है ब्रावश्य है।। २०॥ चूँकि सजन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है ब्रावश्य के से वाह्य पदार्थ उसके चित्रमें विकार पैदा करनेके लिए समर्थ नहीं है। परन्तु स्फिटक विविध वर्णवाले पदार्थों के संसर्गसे ब्रावने स्वभावको छोड़कर ब्रन्य रूप हो जाता है ब्रातः वह सजनके तुल्य कैसे हो सकता है।। २१॥

प्रयत्न पूर्वक दुर्जनकी रचना करनेवाले विधाताने सज्जनका क्या उपकार नहीं किया ? क्योंकि अन्धकारके विना सूर्य और काँचके विना मिए अपनौ गुरए प्रकट नहीं कर सकता ॥ २२॥

दोषों में अनुरक्त दुर्जन और दोषा-रात्रिमें अनुरक्त किसी उल्लू के बच्चेमें क्या विशेषता है ? क्योंकि जिस प्रकार उल्लूका बच्चा उत्तम कान्तिसे युक्त दिनमें केवल काला-काला अन्धकार देखता है उसी प्रकार दुर्जन उत्तम कान्ति आदि गुणोंसे युक्त काव्यमें भी केवल दोष ही दोष देखता है ॥ २३ ॥ रे दुर्जन ! चूँकि तू नम्न मनुष्य पर भी प्रेम नहीं करता और मित्रमें भी मित्रताको नहीं बढ़ाता अतः तेरा यह भारी दोष तुझे क्या उस प्रकार नाशको प्राप्त नहीं करा देगा जिस प्रकार कि रात्रिका प्रारम्भ सन्ध्याकीलको; क्योंकि सन्ध्याकाल भी न नम्र मनुष्यके साथ प्रेम करता है ऋौर न मित्रके— सूर्यके साथ मित्रता बढ़ाता है ॥ २४॥ चूँकि दृषण रहित काव्य ही सुनने योग्य होता है श्रौर निर्गुण काव्य कहीं भी कभी भी सुनने दोषप्राही दुर्जन ही अच्छा है ॥ २५॥ बड़े आश्चर्यकी बात है कि रनेहहीन खल-टुर्जनका भी बड़ा उपयोग होता है; क्योंकि उसके संसर्गसे यह रचनाएँ बिना किसी तोड़के पूर्ण त्रानन्द प्रदान करती हैं। [ अप्रकृत अर्थ ] 'कैसा आश्चर्य है कि तेल रहित खलीका भी बड़ा उपयोग होता है क्योंकि उसके सेवनसे यह गायें बिना किसी त्राघातके वर्तन भर-भर कर दूध देती हैं ॥ २६ ॥ ऋरे ! मैं क्या कह गया ? दुर्जन भले ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्तरङ्ग कठिन ही रहता है, अतः उसके विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये; क्योंकि शेवालसे सुशोभित पत्थरके ऊपर घोखेसे गिर जाना केवल दुःखका ही कारण होता है ।। २७ ।। चूँिक दुर्जन मनुष्य शब्द और अर्थके दोषोंको ले लेकर अपने मुखमें रखता जाता है—मुख द्वारा उचारण करता है अतः उसका मुख काला होता है और दोष निकल जानेसे सज्जनोंकी रचना उज्ज्वल-निर्दोष हो जाती है ॥२८॥ गुणोंका तिरस्कार करनेवाले अथवा मृणालके तन्तुओंको नीचे ले जानेवाले दुर्जन रूप कमलकी शोभा तब तक भले ही बनी रहे जब तक कि दिन है अथवा पुण्य है परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमल चन्द्रमाकी किरणोंके संपर्कसे मुद्रितवदन—निमीलित होकर शोभा-हीन हो जाता है उसी प्रकार दुजन मनुष्य दिन--पुण्यका अवसान होते ही किसी न्यायी राजाकी सभामें मुँह बन्द हो जानेसे शोभाहीन हो जाता है।। २६॥ नीच मनुष्य उच स्थान पर स्थित होकर भी सजन मनुष्योंकै चित्तमें कुछ भी चमत्कार नहीं करता। सो ठीक ही है; क्योंकि कौन्ना सुमेर पर्वतकी शिखरके अन्न भाग पर भी क्यों न बैठ जावे पर आखिर नीच कौन्ना कौन्ना ही रहता है ॥ ३०॥ चूँकि सञ्जन मनुष्यका व्यवहार गङ्गा नदीके समान है और दुर्जन का यमुनाके समान, अतः प्रयाग चेत्रमें उन दोनोंके बीच अवगाहन करनेवाला हमारा काव्यरूपी बन्धु विश्वद्धिको प्राप्त हो। [ जिस प्रकार प्रयागमें गङ्गा और यमुना नदीके संगममें गोता लगाकर मनुष्य शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार सञ्जन और दुर्जनकी प्रशंसा तथा निन्दाके बीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध-निर्दोष हो जावे ]॥३१॥

इस पृथिवी पर अपनी प्रभाके द्वारा स्वर्गलोकको तिरस्कृत करने-वाला एक जम्बूद्वीप है जो यद्यपि सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित है फिर भी ऋपनी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे ऐसा जान पड़ता है मानो सब द्वीपोंके ऊपर ही स्थित हो।। ३२।। यह द्वीप पूर्व विदेह स्नेत्र छादि कलि-काओंसे युक्त है, उसके नीचे शेषनाग रूपी विशाल मृणालदण्ड है श्रीर ऊपर कर्णिकाकी तरह सुमेरु पर्वत स्थित है, अतः ऐसा सुशो-भित होता है मानो समुद्रके बीच लक्ष्मीका निवासभूत कमल ही हो।। ३३।। मेरे रहते हुए भी द्वीपोंके बीच जो अहंकार करता हो वह मेरे सामने हो ऐसा कहनेके लिए ही मानो उस जम्बूद्वीपने सुमेरु पर्वतके बहाने प्रहरूप कङ्करासे चिह्नित अपना हाथ ऊपर उठा रक्खा है ॥ ३४ ॥ अवार संसार रूपी अन्धकारके बीच सभी सज्जन एक साथ चतुवर्गके फलको देख सकें—इसलिए ही मानो यह द्वीप दो सूर्य और दो चन्द्रमाओंके बहाने चार दीपक धारण करता है ।। ३५ ॥ यह वर्तु लाकार जम्बूद्वीप शेषनागके फर्णाकी मित्रता प्राप्त कर किसी छत्रकी शोभा बढ़ाता है और सुमेरु पर्वत उसपर तपाये हुए सुवर्ण-कलशकी अनिर्वचनीय शोभा धारण करता है।। ३६।।

यह जम्बूद्वीप ऊपर उठाये हुए सुमेरु पर्वतरूपी हाथकी श्रङ्गुलिके संकेतसे लोकमें मानो यही कहता रहता है कि यदि सम्यग्दर्शन रूपी सम्बल प्राप्त कर लिया जावे तो उससे मोक्षका मार्ग सरल हो जाता है ॥ ३०॥

इस जम्बूद्वीपके बीचमें सुमेरु पर्वत है जो ऐसा जान पड़ता है कि गोदमें सोई हुई लक्ष्मीके सुशोभित केशरके द्रवसे जिसका शरीर पीला हो रहा है ऐसा शेषनाग ही मानो बाहरकी वायुका सेवन करनेके लिए पृथिवीको भेदनकर प्रकट हुआ हो।।३८।। जिसके चारों और पतङ्ग-सूर्य प्रदक्षिणा दे रहा है ऐसे सुमेरु पर्वतके उपर आकाश ऐसा मालूम होता है मानो शिखरके अप्रभाग पर लगे हुए मेघरूपी अंजनको प्रहण करनेकी इच्छासे किसी स्त्रीने जिसके चारों और पतङ्ग-शलम घूम रहे हैं ऐसे दीपकपर बर्तन ही ओंधा दिया हो।।३८।। पृथिवी और आकाश किसी रथके खूल पहियोंकी तरह सुशोभित हैं और उनके बीच उन्नत खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत उसके ठीक भौराकी तरह जान पड़ता है। इसके पास ही जो प्रुव ताराओंका मण्डल है वह युगकी शोभा धारण करता है।। ४०।।

उस जम्बूद्वीपकं दक्षिणमें वह भरत त्तेत्र है जो कि वास्तवमें किसी क्षेत्र—खेतकी तरह ही सुशोभित है और जिसमें तीर्थकरों के जन्मरूपी जलके सिक्चनसे खर्ग आदिकी सम्पत्तिरूपी फलसे सुशोभित पुण्यरूपी विशेष धान्य सदा उत्पन्न होता रहता है ॥ ४१ ॥ अखण्ड शोभाको धारण करनेवाला वह भरतक्षेत्र सिन्धु और गङ्गा नदीके मध्यवर्ती विजयार्धनामक ऊँचे पर्वतसे विभाजित होकर छह खण्डवाला हो गया है उससे ऐसा माळ्म होता है कि लक्ष्मीके भारी बोमसे ही मानो चटककर उसके छह खण्ड हो गये हों ॥ ४२ ॥

उस भरत चेत्रमें एक श्रायं खर ह है जो एसा जान पड़ता है मानो निराधार होनेके कारण श्राकाश में गिरा हुआ स्वर्गका एक दुकड़ा ही हो। उस आर्य खर डको उत्तरकोशल नामका एक बड़ा देश आभूषणकी तरह अपनी कान्तिसे सुशोभित करता है।। ४३।। उस देशके गाँव खगके प्रदेशोंको जीतते हैं, क्योंकि स्वर्गके प्रदेशोंमें तो एक ही पद्मानामक अप्सरा है परन्तु उन गाँवोंमें अनेक पद्मानामक अपसराएँ हैं [पक्षमें कमलोंसे उपलक्षित जलके सरोवर हैं ], र्व्याके प्रदेशोंमें एक ही हिरस्यगर्भ-ब्रह्मा है परन्तु वहाँ असंख्यात हैं [पक्षमें असंख्यात-अपितित हिरस्य-सुवर्ण उनके गर्भमध्यमें हैं] और स्वर्गके प्रदेश एक ही पीताम्बर-नारायणके धाम-तेजसे मनोहर हैं परन्तु गाँव अनन्त पीताम्बरोंके धामसे मनोहर हैं [पक्षमें-अपितिन-उत्तुझ-भवनोंसे सुशोभित हैं ]॥ ४४॥

मन्द-मन्द वायुसे हिलते हुए धान्यसे परिपूर्ण वहाँकी पृथिवी ऐसी जान पड़ती है मानो यन्त्रोंके पनालेह्य प्यालोंके द्वारा पौंडा और इक्षुत्रोंके रसह्त्यी मिदराको पीकर नशासे ही भूम रही हो।। ४५।। चूँकि आकाश रात्रिके समय ताराओंको सहसा फैला देता है और दिनके समय उन्हें साफ कर देता है——िमटा देता है इसिलए ऐसा जान पड़ता है कि वह फूले हुए कमलोंसे सुशोभित उस देशके सरोवरोंके साथ प्राप्त हुई अपनी सहशताको स्वीकृत न करके ही मानो मिटा देता है [जिस प्रकार कोई बालक किसी चित्रको सामने रखकर अपनी पट्टीपर चित्र खींचता है परन्तु मिलानेपर जब अपना चित्र सामने रखे हुए चित्रके समान नहीं देखता तब उसे मिटाकर पुनः खींचता है इसी प्रकार आकाश उस देशके कमलयुक्त सरोवरोंके समान अपने आपको बनाना चाहता है और इसीलिए रात्रिके समय कमलोंके समान अपने आपको बनाना चाहता है और इसीलिए रात्रिके समय कमलोंके समान अपने आपमें ताराओंको फैलाता है पर जब उन

तालाबोंकी समानता अपने आपमें नहीं देखता तो उन्हें पुनः मिटा देता है ] ।। ४६ ।। बन्धानरूपी भौंहों तक निश्चल तालाबरूपी हजारों नेत्रोंके द्वारा जिस देशका वैभव देखकर पृथिवी भी उगते हुए घान्यके बहाने ऋाश्चर्थसे सानो रोमाञ्च धारण करती है ।। ४७॥ जिस देशमें प्रत्येक गाँवके समीप लोगोंके द्वारा लगाये हुए धान्यके ऊँचे ऊँचे ढेर ऐसे जान पड़ते हैं मानो उदयाचल और अस्ताचलके बीच गमन करनेवाले सूर्यके विश्रामके लिए किन्हीं धर्मात्माओं द्वारा बनाये हुए विश्राम-पर्वत ही हों ।। ४८ ।। जहाँ निदयोंके किनारेके वृक्ष जलके भीतर प्रतिबिम्बित हो रहे हैं श्रौर उससे ऐसे जान पड़ते हैं मानो अपर स्थित सूर्यके सन्तापसे व्याकुल होकर स्नानके लिए ही प्रयत्न कर रहे हों ॥ ४९॥ जिस देशके मागमें धानके खेत रखानेवाली लड़िकयोंके अल्हड़ गीतोंके सुननेसे जिसका अङ्ग निश्चल हो गया है ऐसे मृगसमूहको पथिक लोग चित्रलिखित-सा मानते हैं।। ५०।। नीचेसे लेकर स्कन्यतक सीधी ऋौर उसके बाद बहुत भारी पत्तों, फूलों त्रौर शाखात्रोंके समूहसे वर्तु लाकार फैली हुई वृक्षोंकी कतार मयूर-पिच्छसे गुम्फित छत्रोंके समान जान पड़ती थी और मानो यह कह रही थी कि यह देश सब देशोंका राजा है ॥ ५१ ॥ जिस देशमें गुलावोंकी सुगन्धिके लोभसे चारों ख्रोर घूमती हुई भ्रमरोंकी पङ्कि ऐसी जान पड़ती थी मानो पथिकोंके चक्रल लोचनोंको बाँधनेके लिए प्रकट हुई लोहेकी सांकल ही हो ।। ५२ ।। नदियाँ ऐसे सुन्दर देशको छोड़कर जो खारे समुद्रके पास गई थीं उसीसे मानो उन मूर्खाझोंका लोकमें निम्नगा नाम प्रसिद्ध हुन्त्रा है ॥ ५३ ॥ पृथिवीरूपी वनिताके कएठमें लटकती हुई नवीन सफ़द कमलोंकी मालाकी तरह मनोहर जो गायोंकी पङ्क्ति सर्वत्र फैल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त दिशाओंको अलंकत करनेके लिए उस देशकी कीर्ति ही फैल

रही हो ॥ ५४ ॥ जिस देशके वृक्ष चक्रल पिक्षयोंके शब्दोंके बहाने सङ्कल्पित दान देनेवाले कल्पवृक्षोंको जीतनेके लिए ही मानो दूर-दूरसे बुलाकर लोगोंको अचिन्त्य फल देते हैं ॥ ५५ ॥

उस उत्तर कोशल देशमें वह रत्नपुर नामका नगर है जिसके गोपुरकी तोरण-वेदिकाके मध्यभागको कभी—मध्याहके समय सूर्यके घोड़ोंकी पंक्ति नीलकमलकी मालाकी भांति अलंकृत करती है ॥५६॥

उस नगरके समस्त जन मुक्तामय थे--मोतियोंके बने थे [पक्षमें च्यामय-रोगसे रहित थे], वहाँ वही स्त्रियां थीं जो नृतन पुष्प-राग मिएकी बनी थीं [ पक्षमें-शरीरमें राग रहित नहीं थीं ] और वहांका राजा भी रात्रुत्र्योंके मस्तक पर वज्र था—हीरा था [पक्षमें वज्र-त्रशनि था ] इस प्रकार स्त्री, पुरुष तथा राजा—सभी उसके रब्नपुर नामको सार्थक करते हैं।। ५७॥ ऐसी प्रसिद्धि है कि यह भोगीन्द्र—रोष नागका भवन है [पक्षमें बड़े-बड़े भोगियोंका निवास-स्थान है ] इसीलिए शेषनाग प्राकारका वेष रखकर उस नगरकी रक्षा करता है और लम्बी-चौड़ी परिखा उसकी अभी ही छोड़ी हुई कांचलीकी तरह सुशोभित होती है।। ५८॥ उस नगरकी मणिखचित भूमिमें तगरवासिनी खियोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पाताल-कन्याएँ सौन्दर्य रूपी अमृतमें छुभाकर वहां की निकटता नहीं छोड़ रही हैं ॥ ५९ ॥ उस नगरमें रात्रिके समय आकाशगङ्गाके जलके समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी अपनी स्त्रियोंके वियोगसे दुःखी होकर मकानोंकी शिखरों पर कलशोंके स्थान पर जा बैठते हैं और कलशों पर लगे हुए दूसरे सुवर्ण-कलशका सन्देह करने लगते हैं।। ६० ॥ उस नगरके गगनचुम्बी महलोंके ऊपर ध्वजार्त्र्योके अवभागमें जो सफ़ेद-सफ़ेद वखुएँ लगी हुई हैं वह पता-

काएँ नहीं हैं किन्तु संघर्षणसे निकली हुई चन्द्रमाकी ख़चाएँ हैं। यदि ऐसा न होता तो इस चन्द्रमाके बीच त्रणकी कालिमा क्यों होती ?।। ६१।।

जिस भोगिपुरीको मैंने तिरत्कृत कर दिया था [पक्षमें नीचे कर दिया था ] वह उत्तम ग्राभूषणोंसे युक्त [ पक्षमें शेषनाग रूप ग्राभू-षण्से युक्त ] कैसे हो गई ?—इस प्रकार अत्यन्त क्रोधसे कम्पित होता हुआ जो नगर परिखाके जलमें प्रतिबिम्बित अपनी छायाके छलसे मानो नागलोकको जीतनेके लिए ही जा रहा हो।। ६२॥ जिसके चन्द्रकान्त मिएयोंसे पानी भर रहा है ऐसे पहरेदारोंसे घिरे हुए उस नगरके राजभवनमें प्रतिबिन्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोभित होता है मानो ित्रयोंके मुखकी शोमा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमें बन्द किया गया हो और इसी दुःखसे रो रहा हो।। ६३।। उस नगरकी मिएमय भूमिमें रात्रिके समय ताराख्योंके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं जिससे वह ऐसी जान पड़ती है मानो वहाँकी अद्भुत विभूतिको देखनेकी इच्छासे उसने कुतूहलवश आँखें ही खोल रक्खी हों।। ६४॥ देव-ताओंकी टिमकार रहित पड़ती हुई दृष्टि कहीं दोष उत्पन्न न कर दे-नजर न लगा दे-यह सोचकर ही मानो रात्रि स्वर्गलोकको जीतने-वाले उस रत्नपुर नगरके ऊपर नीराजनापात्रकी तरह चन्द्रमाका मण्डल घुमाती रहती है।। ६५।। उस नगरमें वार-वार जलती हुई अगुरुचन्दनकी धूमवर्तिकाओंसे आकाशमें बना अन्धकार फैल रहा है और उस अन्धकारके बीच मकानोंकी शिखरके अवभागपर लगे हुए सुवर्णकलशोंकी प्रभा बिजलीकी तरह मालूम होती है ॥ ६६ ॥ उस नगरके ऊँचे-ऊँचे जिन-मन्दिरोंके शिखर प्रदेशमें जो कृत्रिम सिंह बने हुए हैं उनसे डरकर ही मानो एक मृगको धारण करनेवाला चन्द्रमा रातदिन आकाशमें घूमता रहता है।। ६०॥ उस नगरमें उँचे-उँचे महलोंके उपर सुवर्णमय कलशोंसे सुशोभित जो सकेंद-सकेंद्र पताकाएँ फहरा रही हैं वे उपरसे गिरनेवाले कमलों सहित आकाशगङ्गाके हजारों प्रवाहोंकी शङ्का बढ़ा रही हैं।। ६८।। उस नगरमें इन्द्रनील मिण्योंसे बने हुए मकानोंकी दीवालोंकी प्रभा आकाश तक फैल रही है जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाली बेचारी चकवी दिनमें ही रात्रिका भ्रम होनेसे दुःखी हो उठती है।। ६९।। उस नगरके चारों और बढ़े-बढ़े उपनगर हैं उनके बहाने ऐसा माल्यम होता है मानो वायुसे कम्पित पताकारूप अंगुलियोंसे तर्जित होकर चारों दिक्पालोंके नगर ही उसकी सेवा कर रहे हों।। ७०।।

जिनकी सफ़ेद्-सफेद हजारों शिखरें रब्नोंके कलशोंसे सुशोभित हैं ऐसे जिन-मन्दिर उस नगरमें ऐसे जान पड़ते हैं मानो उस नगरको देखनेके लिए पृथिवीतलसे निकले हुए नागराजके द्वारा हर्षसे बनाये हुए अनेक शरीर ही हों।। ७१।। जिस नगरके सरोवरोंमें पाताल-तलसे अमृतकी हजारों अक्षीण धाराएँ निकलती हैं इसलिए मैं सम-मता हूँ कि उनमें रस—जल [पक्षमें रसविशेष] की अधिकता रहती है और इसीलिए भोगिवर्ग—भोगी जनोंका समूह [पक्षमें अष्टकुल-नागोंका समूह] उनकी निकटताको नहीं छोड़ता है।। ७२।।

भावार्थ—ऐसी प्रसिद्धि है कि पातालमें अमृतके कुरड हैं और उनकी रक्षाके लिए भोगी अर्थात् अष्टकुल नागोंका समूह नियुक्त है जो सदा उनके पास रहता है। रक्षपुरके सरोवरोंमें उन्हीं अमृतके कुएडोंसे अमृतकी हजारों अक्षीण धाराएँ निकलती हैं इसीलिए उनमें सदा रस अर्थात् जलकी अथवा अमृतोपम मधुररसकी अधिकता रहती है और इसीलिए भोगीवर्ग-विलासी जनोंका समूह उनके उपान्त भागको नहीं छोड़ता है-सदा उनके तटपर कीड़ा किया करता

है । पक्षमें उनमें श्रमृतकी धाराएँ प्रकट होनेसे उनके रक्षक भोगियोंका-कुलनागोंका समूह उनके उपान्त भागको नहीं छोड़ता ।

मन्दरगिरि द्वारा मूल पर्यन्त मन्थन करने पर भीतरसे निकले हुए एक कौरतुभ मिएसे जिसकी धनवत्ता कूती जा चुकी है ऐसा समुद्र यदि परिखाके बहाने इस रह्मपुर नगरकी सेवा नहीं करता तो रत्नाकर कैसे हो जाता ? एक कौलुभ मिएकि निकालनेसे थोड़े ही रब्लाकर कहा जा सकता है ॥७३॥ इस प्रकार अपनी प्रभासे कौरतुभ मिएको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान मिएयोंके उन ढेरोंको, जो कि लक्ष्मीके क्रीडागिरिके समान जान पड़ते हैं, देखकर बाजारसे दूर रहनेवाले लोग भी उस नगरको पहिचान लेते हैं ।। ७४ ॥ जो पद-पद पर दूसरोंके धनमें आरंथा रखती हैं [पक्षमें प्रत्येक पदमें उत्कृष्ट अर्थसे पूर्ण हैं ] और किसी अनिर्वचनीय रनेहकी श्यितिका अभिनय करती हैं [ पक्षमें शृङ्गारादि रसको प्रकट करती हैं ] ऐसी वेश्याएँ उस नगरमें कवियोंकी भारतीकी तरह किसके हृदयका ग्रानन्द नहीं बढ़ातीं ? ।। ७५ ।। जिनमें संगीतके प्रारम्भमें मृदङ्ग बज रहे हैं ऐसी कैलाशके समान उज्ज्वल उस नगरकी श्रद्दालिकाएँ पानीके श्रभावमें सफ़ेट-सफ़ेट दिखनेवाले गरजते मेघोंके समूहका अनुकरण कर रही हैं ॥ ७६ ॥ उस नगरके मकानोंकी श्रेणी रुन-मुन बजती हुई श्रुद्र-घरिटकान्त्रोंके शब्दों द्वारा त्राकाशमार्गमें चलनेसे खिन्न सूर्यके साथ संभाषण कर वायुसे हिलती हुई पताका रूप पंखोंके द्वारा उसे हवा करती हुई-सी जान पड़ती है ॥ ००॥ ऐसा जान पड़ता है कि हारायली रूपी भरनोंसे सुन्दर एवं अतिशय उन्नत वहाँकी क्षियोंके स्तन रूप पहाड़ी दुर्गको पाकर कामदेव महादेवजीसे भी निर्भय हो त्रिलोक-विजयी हो गया था।। ७८॥

उस नगरमें यदि कुटिलता है तो ख़ियोंके केशोंमें ही है अन्य

किसीके हृदयमें कुटिलता [माया] नहीं थी श्रौर सरागता [लालिमा] है तो स्त्रियोंके ओठोंमें ही अन्य किसीके हृदयमें सरागता [ विषय ] नहीं है । इसके सिवाय मुझे पता नहीं कि उन श्रियोंके मुखको छोड़-कर और कोई वहाँ दोषाकरच्छाय-चन्द्रमाके समान कान्तिवाला [ पक्षमें—दोषोंकी खान-रूप छायासे युक्त ] है।। ७६।। उस नग-रमें रात्रिके समय अन्धकारसे तिरोहित नीलमिएयोंके मानोंकी छतपर बैठी हुई नील वस पहिननेवाली स्त्रियोंके मुखसे आकाशकी शोभा ऐसी जान पड़ती है मानो नवीन उदित हुए चन्द्रमाओं के समृहसे न्याप्त ही हो रही हो ॥ ८०॥ जिसकी धुरा बिलकुल ऊपरको उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोड़े इस प्रकारको लाँघनेमें समर्थ नहीं हैं-यह विचार कर ही मानो सूर्य उस रब्रपुरको लांघनेके लिए कभी तो दक्षिणकी खोर जाता है खौर कभी उत्तरकी खोर ॥ ८१ ॥ उस नगरमें रात्रिके समय नीलमणिमय क्रीड़ा-भवनोंमें भरोखोंसे त्रानेवाली चन्द्रमाकी किरणों द्वारा छकाई हुई भोलीभाली स्त्रियाँ सचमुचके हारोंमें भी विश्वास नहीं करतीं ॥ ८२ ॥ उस नगरमें मकानोंके ऊपर बैठी हुई क्षियोंके मुखचन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित ही लज्जाको प्राप्त होता है। यही कारण है कि वह वहाँ के मकानोंकी चृलिकाके नीचे-नीचे नम्र होता हुआ चलता है ॥ ८३ ॥ उस नगरके हिमालयके समान विशाल कोटके मध्य भागमें मेघ त्राकर टहर जाते हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उड़कर देवोंकी राजधानी रवर्गको जीतनेके लिए उनमें पह्न ही लगा रक्ले हों ॥ ८४ ॥ उस नगरमें अगुरु इस प्रकारकी प्रसिद्ध एक सुगन्धित द्रव्यमें ही है अन्य कोई वहाँ अगुरु [ क्षुद्र ] नहीं है, यदि वहाँ कोई अविभव [ भेषसे उत्पन्न ] देखा जाता है तो मेष ही देखा जाता है अन्य कोई अविभव (सम्पत्ति हीन) नहीं देखा जाता और इसी प्रकार वहाँ वृक्षोंको छोड़- कर अन्य कोई पदार्थ कहीं भी फल-समय-विरुद्ध नहीं देखे जाते अर्थात् बुक्ष ही फल लगनेके समय वि—पिक्षयों द्वारा रुद्ध—च्याप्त होते हैं वहाँके अन्य मनुष्य फल मिलनेके समय कभी भी विरुद्ध—विपरीत प्रवृत्तिवाले नहीं देखे जाते ॥ ८५॥ अपने भीतर स्थित प्रसिद्ध राजासे शोभायमान एवं समीपवर्ती भूमिको चारों ओरसे घेरने वाला वहाँका विशाल प्राकार ऐसा माल्यम होता है मानो शत्रुओं के नाशको सूचित करनेवाला, पूर्णचन्द्रका विशाल परिवेष ही हो ॥८६॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें प्रथम सर्ग समाप्त हुन्ना ।



## द्वितीय सर्ग

उस रब्लपुरनगरमें इक्ष्वाकु नामक विशाल वंशमें समुत्पन्न मुक्ता-मय शरीरके धारक वह महासेन राजा थे जो कि शत्रुट्योंके मस्तक पर स्थित रह कर भी अपने ही कुलको अलंकृत करते थे।। १।।

इस राजाके दिखते ही शत्रु अहंकार रहित हो जाते थे और क्षियाँ कामसे पीड़ित हो जाती थीं। शत्रु सवारियाँ छोड़ देते थे श्रौर क्षियाँ लज्जा खो बैठती थीं। जब दिखनेमें ही यह बात थी तब पांच छह वार्गोंके धारण करने पर युद्धमें आये हुए शत्रु क्ष्रण-भरमें भाग जाते थे इसमें क्या आश्चर्य था। इसी प्रकार जब यह राजा खयं कामको धारण करता था तब क्षियाँ समागमके रसको प्राप्त होकर क्ष्मण भरमें द्रवीभृत हो जाती थीं इसमें क्या ऋर्य्य था ? ॥ २ ॥ चलती हुई सेनाके भारसे जिसमें समस्त भूमण्डल कम्पित हो रहा है ऐसे महाराज महासेनके दिग्विजयके समय केवल जन्नम भूधर— राजा ही कम्पित नहीं हुए थे किन्तु शरगागत शत्रुखोंकी रक्षा रूप अपराधसे शक्कित हुए त्थिर भूधर-पर्वत भी कम्पित हो उठे थे ॥३॥ स्त्रियोंने तृप्ति न करनेवाले राजाके सौन्दर्यरूपी अमृतको अपनी इच्छासे नेत्ररूपी कटोरोंके द्वारा इतना अधिक पी लिया था कि वह भीतर नहीं समा सका और हर्षाश्रुओंके बहाने उनके शरीरसे बाहर निकल पड़ा ।।।। हे तात ! क्या तुम्हारे भी कुलमें ऐसी रीति है कि पुत्री लक्ष्मी सभात्रोंमें भी उनके गोदकी क्रीड़ा नहीं छोड़ सकती—ऐसा उलाहना देनेके लिए ही मानो इस राजाकी कीर्ति समुद्रके पास गई थी॥ ५॥

**उस समय राजा महासेनके ऊँचे-ऊँचे घोड़ोंकी टापोंके प्रहारसे धँसती** हुई मिएरूपी कीलमें पृथिवी मानो खचित हो गई थी यही कारए है कि शेषनाग भारी बाधासे दुःखी होनेपर भी उसे श्रव तक छोड़नेमें असमर्थं बना है।।६।। यह जो आकाशमें चमकीले पदार्थ दिख रहे हैं वह तारा नहीं हैं किन्तु शत्रुखोंके डूबनेसे उछटी हुई महासेन राजा की तलवारकी पानीकी बूँदे हैं यदि ऐसा न होता तो उनमें मीन, कर्क और मकर—ये जलके जीव [पक्षमें राशियाँ] क्यों पाये जाते ? ॥७॥ अरे ! यह पीठ तो इसने युद्धमें मुझे दे दी थी [ पीठ दिखाकर भाग गया था] पुनः कहाँसे पा ली−इस कौतुकसे ही मानो वह राजा अपने हाथके स्पर्शके बहाने किसी नम्र राजाकी पीठको नहीं देखता था ।।८।। इसकी भुजामें स्थित तलवारसे [पक्षमें तलवार रूपी सर्पसे ] झपने त्र्यापकी रक्षा करनेमें न मन्त्री [ पक्षमें मन्त्रवादी ] समर्थ हैं और न तन्त्री [ पश्चमें तन्त्र-टोटका करनेवाले ] ऐसा सोच कर ही मानो भय-भीत हुए शत्रु इसके चरणोंसे शोभायमान नखरूपी रत्न मण्डलको सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ॥ ६॥ राजाका तलवार रूपी वर्षाकाल बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सूर्य चन्द्रमा त्र्यादि ] के विशाल तेजको ब्याच्छादित कर ज्यों ही उद्यत हुआ त्योंही नूतन जलधाराके पड़नेसे तितर-बितर हुए राजहंस पिक्स्योंकी तरह बड़े-बड़े राजा लोग नवीन पानीसे युक्त थाराके पड़नेसे खखिडत होते हुए वेगसे भाग जाते थे।।१०।। पृथिवी विषरूपी अग्निसे मिले हुए शेषनागके श्वासीच्छ्वाससे व्याकुल हो उठी थी श्रतः ज्यों ही उसे चमकीली खङ्गलतासे समस्त खेदको दूर करनेवाली महाराज महासेनकी भुजाका संसर्ग प्राप्त हुआ त्यों ही उसने रोषनागकी मित्रता छोड़ दी।।११॥ युद्धरूपी घरमें कर्णा-भरणकी तरह तलवारकी भेंट देकर ज्यों ही विजयलक्ष्मीके साथ इस राजाका समागम हुआ त्यों ही शत्रुओं के प्रताप रूपी दीपक बुक्ता दिये गये सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियाँ नवीन समागमके समय लज्जायुक्त होती ही हैं ॥१२॥ चूँिक वह राजा क्षरण भरमें ही अभीष्ट पदार्थ देकर याचकोंको कुतकृत्य कर देता था अतः 'देहि' [देखो] ये दो दुष्ट अक्षर किसी भी च्रोरसे उसके कानोंमें सुनाई नहीं पड़ते थे मानो उसकी सूरत देखनेसे ही डरते हों ॥ १३ ॥ जिनके गण्डस्थलसे मद जलके भारने भार रहे हैं ऐसे राजाओं के द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्मत्त हाथी निरन्तर इसके द्वार पर त्याते रहते थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो बलाक्रमण्से काँपते हुए कुलाचल ही इसकी उपासनाके लिए त्रा रहे हों ॥ १४ ॥ इस राजाकी तलवार रूपी लताने हस्ति-समृहके श्रव भागका रुधिर पिया था श्रौर देव पदके इच्छुक योद्धाश्रोंने इसका बलात् आलिङ्गन किया था अतः वह आत्मशुद्धिके लिए बढ़े हुए इस राजाके प्रताप रूपी ऋग्निको प्राप्त हुई थी। [जिस स्त्रीने किसी चाएडालके घटसे रुधिर पान किया है तथा संभोगके इच्छुक पर-पुरुषों द्वारा जिसका बलात् आलिङ्गन किया गया है ऐसी स्त्री जिस प्रकार आत्मशुद्धिके लिए इन्धनसे प्रदीप्त अग्निमें प्रवेश करती है उसी प्रकार राजाकी तलवारने भी ज्ञान्मशुद्धिके लिए प्रताप रूपी जिप्निमें प्रवेश किया था]।।१५।। उस समय शास्त्ररूपी समुद्रके पारदर्शी राजा महासेनसे पराभवकी आशंका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके लिए ही मानो पुस्तक अपने हाथमें ली थी पर उसे वह अब भी नहीं छोड़ती ॥ १६ ॥ युद्धके व्याँगनमें राजाके शस्त्रोंका व्याघात पा कर रात्रुआंके बड़े-बड़े हाथियोंके दाँतोंसे अग्निके तिलगे निकलने लगते थे और जो क्ष्मा भरके लिए ऐसे जान पड़ते थे मानो रक्तके साथ-साथ उनके प्राप्य ही निकले जा रहे हों ॥१०॥ वह राजा श्रुत, शील और वल इन तीनोंको सदा उदारता रूप गुणसे युक्त रखता था मानो दिग्वि-जयमें प्राप्त हुई कीर्तिके लिए सङ्गल रूप चौक ही पूरा करता था ॥१८॥

जब राहु हठात् चन्द्रमख्डलको प्रस लेता है तब लोग किसी नदी ऋादिके जलमें स्नान कर द्विजों-ब्राह्मणोंके लिए जिस प्रकार कुछ ख-धनका विभागका कर देते हैं उसी प्रकार इस राजाके तलवार रूपी राहुने जब इठात् राजाञ्चोंके समूह रूपी चन्द्रमण्डलको यस लिया तब शञ्जूञ्चोंने तलवारकी धारके पानीमें निमग्न हो अपने आपका विभाग कर दुकड़े-टुकड़े कर द्विजों—पक्षियोंके लिए दे दिया था ॥१९॥ यह लक्ष्मी स्त्री जैसा त्वभाव रखती है ऋतः फलकालमें कुटिल होगी—ऐसा विन्वार 'कर विश्वास न करता हुआ वह राजा शत्रुख्रोंके कुलसे हठ पूर्वक लाई हुई लक्ष्मीको बाहर ही अपने मित्रोंको दे देता था॥ २०॥ युद्धके मैदानमें शत्रु-हस्तियोंके चीरे हुए गएडस्थलसे जो चञ्चल भौंरे उड़ रहे थे उनके छलसे ऐसा माछ्म होता था मानो इस राजाका खड़ कोधसे विजय-लक्ष्मीको चरणदासीके समान बाल पकड़ कर ही घसीट रहा हो ॥ २१ ॥ त्रिभुवनको अलंकृत करनेवाले उस राजाके यशरूपी पूर्ण चन्द्रमाके बीच रात्रुओंका बढ़ता हुआ अपयश विशाल कलङ्ककी कान्तिको धारण कर रहा था।। २२।। शत्रुत्रोंके कवचोंका संसर्ग पाकर बहुत भारी तिलगोंके समूहको उगलता हुआ उस राजाका कृपाण उस समय ऐसा सुशोभित होता था मानो खून रूप जलसे सिंची हुई युद्धकी भूमिमें अतापरूपी वृक्षके बीजोंका समूह ही बी रहा हो ॥ २३ ॥ इतना बड़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके ऋहं-कारका लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था ऐसा माळ्म होता था मानो उसका वह मद इच्छासे अधिक सम्पदाके द्वारा उन्नतिको प्राप्त हुए सेवकोंमें संक्रान्त हो गया था।। २४।। वह राजा शत्रुश्चोंके लिए काल-यम था [काला था], क्षमाका भार धारण करनेमें धवल-युषभ था [ सकेद था ], गुर्णोमें अनुरक्त था [ लाल था ], हरित-इन्द्रसे भी अधिक प्रतापी था [ हरित वर्ण तथा प्रतापी था ] और मनुष्योंके

नेत्रों द्वारा पीत अवलोकित था [पीला था ] इस प्रकार अनेक वर्ण-यश [ रंग ] से युक्त होनेपर भी शत्रुखोंको वर्णरहित-नीच [ रङ्ग-रहित ] करता था।। २५।। जिस प्रकार कोई स्वर्णकार घोंकनीसे प्रदीपित व्यग्निके बीच किसी वर्तनकी पुटमें रखकर सुवर्णके कड़ेको चलाता है उसी प्रकार वह राजा दिग्गजोंके भन्नारूपी शुरुडाद्रुडकी फुंकारसे उत्पन्न वायुके द्वारा प्रदीपित ऋपने प्रताप रूपी ऋप्निके बीच किसी ऋद्भुत आभाको धारण करनेवाले शत्रुओंके कटक-सेना रूपी कड़ेको संसार रूपी पुटमें चलाता है-इधर-उधर घुमाता है ॥ २६ ॥ कितने ही शत्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे ख्रौर कितने ही लौट-लौट कर इस बलवान् राजाके समीप त्राते थे इससे माळूम होता है कि इसकी शक्तिशालिनी भुजाख्योंके पराक्रमका क्रीडा-कौतुक कभी भी पूर्ण नहीं होता था।। २७।। मित्रकी बात जाने दो, भारी भय से पीड़ित शत्रुके ऊपर भी उसकी तलवार नहीं चलती थी मानो वह 'भयसे पीड़ित मनुष्यकी रक्षा करूँगा' इस महाप्रतिज्ञाको ही धारण किये हो ।। २८ ॥ यदि वह फिएपित अपने एकाम चित्तसे उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तवन कर सका होता तो हजार जिह्नात्रोंको धारण करनेवाला वह उन गुर्णोको ऋब भी क्यों नहीं वर्णन करता १॥ २६॥

जब राजा महासेन जगत्का पालन कर रहे थे तब मिलनाम्बरकी स्थिति—मेलिन आकाशका सद्भाव केवल रात्रिमें ही था, अन्यत्र मिलन वक्षका सद्भाव नहीं था, द्विजक्षिति—दन्ताघात केवल प्रौद स्त्रीके संभोगमें ही था अन्यत्र ब्राह्मणादि वर्णों अथवा पिक्षयोंका आघात नहीं था, सर्वविनाशसंखव—सर्वापहारिलोप किए प्रत्ययका ही था अन्य किसीका समूल नाश नहीं था, परमोहसंभव—उत्कृष्ट तकका सद्भाव न्याय शास्त्रमें ही था अन्यत्र अतिशय मोहका सद्भाव नहीं

था, करवालशून्यता-तलवारका अभाव धनुर्धारियोंमें ही था, अन्यत्र हाथोंमें स्थित रहने वाले छोटे-छोटे बालकोंका अभाव नहीं था, ऋवि-नीतता-मेषवाहनता केवल अग्निमें ही थी अन्यत्र उद्दरहता नहीं थी और गुण्च्युति-प्रत्यक्राका त्याग वाण्में ही था अन्यत्र दया आदि गुर्गोका त्याग नहीं था ॥ ३०–३१ ॥ चूँकि वह राजा अपने हृदयमें वड़े आनन्दके साथ निर्मल ज्ञानरूपी किरेगोंसे समुद्रासित जिनेन्द्र-रूपी चन्द्रमाको धारण करता था ख्रतः उस राजाके हृदयमें क्षण भरके लिए भी अज्ञानरूपी अन्धकारका अवकाश नहीं दिखाई देता था ।। ३२ ।। वह राजा यद्यपि महानदीन-महासागर था तो भी श्रज-डाशय था--जल रहित था [पक्षमें-महान् ऋदीन-बड़ा था, दीनतासे रहित था, बुद्धिमान था ], परमेश्वर-शिव होकर भी अनष्टसिद्धि-अशिमादि आठ सिद्धियोंसे रहित था [ पक्षमें परमेश्वर होकर भी सिद्धियोंसे युक्त था ] श्रौर राजा-चन्द्रमा होकर भी विभावरीखाम्-रात्रियोंके दुःखका कारण था [ पक्षमें ऋरीणां विभौ-राजा होकर भी शत्रु राजाओंके दुःखका कारण था]-इस प्रकार उसका उद्य आश्चर्य-कारी था ।।३३।। वह राजा लहराते हुए वस्त्रसे सुशोभित और पूर्वाचल तथा अरताचल रूप पीन स्तनोंसे युक्त पृथिवीका किसी सुन्दरी स्त्रीकी तरह उपजाऊ देशोंमें थोड़ा-सा कर लगा कर [ पक्षमें उत्कृष्ट जांघोंके वीच कोमल हाथ रख कर ] उपभोग करता था ॥ ३४ ॥

समस्त पृथिवीके अधिपति राजा महासेनके सदाचारिएाँ। सुत्रता नामकी पत्नी थी। वह सुत्रता बहुत भारी अन्तः पुरके रहने पर भी राजाको उतनी ही प्यारी थी जितनी कि चन्द्रमाको रोहिएती।। ३५॥ सुन्दर कमरवाली उस सुत्रताने धीरे-धीरे मौग्ध्य अवस्थाको ब्यतीत कर ब्रह्मा द्वारा असृत चन्द्रमा सृएाल मालती और कमलके स्वत्वसे निर्मितकी तरह सुकुमार तारुण्य अवस्थाको धारए किया।। ३६॥ जो भी मनुष्य उसके सौन्दर्य रसका पान करते थे, कामदेव उन सबको अपने वाणों द्वारा जर्जर कर देता था। यदि ऐसा न होता तो वह सौन्दर्यरस पीते हीके साथ खेद जलके बहाने उसके शरीरसे बाहर क्यों निकलने लगता ? ।। ३७ ।। हे मा ! मैं आजसे लेकर कभी भी तुम्हारे मुखकमलकी शोभाका अपहरण न करूँ गा-मानो यह विश्वास दिलानेके लिए ही चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नखोंके बहाने उस पतिज्ञताके चरणोंका स्पर्श किया था।। ३८ ।।

जिसने ऋपने प्रयाणसे ही बड़े-बड़े राजाओंको जीत लिया है **ऋौर जिसके सहायक निष्कपट हों ऐसे किसी विजिगी**षु राजाको देख कर जिस प्रकार जनधन सम्पन्न राजा भी अपना हुर्ग छोड़कर बाहर नहीं आता इसी प्रकार अपने गमनसे राजहंस पक्षियोंको जीतने-वाले एवं निर्दोष पार्व्यिए-एड़ीसे युक्त उस सुव्रताके चरणको देर कर कमल यद्यपि कोष ख्रीर दण्ड दोनोंसे युक्त है फिर भी ख्रपने जल-रूपी हुर्गको नहीं छोड़ता ॥ ३९ ॥ उस सुत्रताके जङ्का-युगल यद्यपि सुबृत्त थे-गोल थे [ पक्षमें सदाचारी थे ] फिर भी स्थूल उरुओंका समागम प्राप्त होनेसे [पक्षमें मूर्खोंका भारी समागम प्राप्त होनेसे ] उन्होंने इतनी विलोमता−रोमशून्यता [ पक्षमें विरुद्धता ] धारण कर ली थी कि जिससे अनुयायी मनुष्यको भी कामसे दुखी करनेमें न चूकते थे [ पक्षमें पांच छह वाशोंसे पीड़ित करनेमें पीछे नहीं हटते थे ]। [ कुसंगतिसे सज्जनमें भी परिवर्तन हो जाता है ] ॥ ४०॥ उस सुव्रताके उत्कृष्ट ऊर-युगल ऐसे सुशोभित होते थे मानो रतन-रूपी उन्नत कूटसे शोभायमान उसके शरीर रूपी काम-क्रीड़ागृहके नूतन संतप्त सुवर्णके बने खम्मे ही हों ॥ ४१ ॥ कामदेवने सुत्रताके जंड-स्थूल [पक्षमें मूर्यं] नितम्बमण्डलको गुरु बनाकर [पक्षमें ऋध्या-पक बनाकर] कितनी सी शिक्षा ली थी फिर भी देखो कितना आश्चर्य है कि उसने अच्छे-अच्छे विद्वानोंका भी मद खख्डितकर दिया।।४२।। उसके उदर पर प्रकट हुई रोम-राजि ऐसी सुशोभित हो *र*ही थी मानो नाभिरूपी गहरे सरोवरमें गोता लगाने वाले कामदेवके मदोन्मत्त हाथीके गण्डस्थलसे उड़ती हुई भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो ।। ४३ ।। इधर एक स्रोर घनिष्ठ मित्रों [ अत्यन्त सदृश ] की तरह स्तन विद्यमान हैं और दूसरी त्रोर यह गुरु तुल्य [स्थूल ] नितम्बमण्डल स्थित है इन दोनोंके बीचमें कान्तिरूपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करूँ-मानो इस चिन्तासे ही उसका मध्यभाग अत्यन्त कराताको बढ़ा रहा था ।। ८४ ।। यह सुत्रता ही तीनों लोकोंमें साक्षात् सती है, सुन्दरी है, त्रौर तीर्थंकर जैसे श्रेष्ठ पुरुषको उत्पन्न करने वाली है—यह विचार कर ही मानो ऋखरिडत अभिमानको धारण करने वाले विधाताने त्रिवलिके छलसे उसके नाभिके पास तीन रेखाएं खींच दी थीं ॥४५॥ ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवने महादेवजीसे पराजित होनेके वाद उस सुत्रताके स्थूल [ पश्चमें गुरुरूप ] नितम्बसे दीक्षा ले नाभि-नामक तीर्थ-स्थान पर जाकर रोमराजिके बहाने कृत्सा मृगकी छाला श्रौर त्रिवलिके बहाने त्रिद्ग्ड ही धारण कर लिया हो ॥४६॥ यदि विधाताने उस सुलोचनाके त्तनोंको अमृतका कलश न बनाया होता तो तुम्हीं कहो उसके शरीरसे लगते ही मृतक कामदेव सहसा कैसे जी उठता ? ॥४७॥ उस सुन्दर भौंहों वाली सुत्रताकी मुजाएँ आकाश-गङ्गाकी सुवर्ण-कमलिनीके मृत्गाल दरहके समान कोमल थीं अौर उनके अप्रमागमें निर्मल कंकगोंसे युक्त दोनों हाथ कमलोंकी तरह सुशोभित होते थे ॥ ४८ ॥ यदि श्रीकृष्णका वह पाऋजन्य नामका शंख उन्हींके हाथमें स्थित सुवर्ण-कंकणकी प्रभासे व्याप्त हो जावे तो उसके साथ नतभौहों वाली सुव्रताके रेखात्रय विभूषित करठकी उपमा दी जा सकती है अथवा नहीं भी दी जा सकती ॥४२॥ ऐसा लगता

है मानो विधाताने उस चपललोचनाके कपोल बनानेके लिए पूर्ण-चन्द्रके दो दुकड़े कर दिये हों। देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमामें कलङ्कके बहाने पीछेसे की हुई सिलाईके चिह्न मौजूद हैं॥ ५०॥ किसलय, बिम्बीफल और मूंगा आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके श्रोठके समान थे। रसकी श्रपेक्षा तो निश्चय है कि श्रमृत भी उसका शिष्य हो चुका था॥ ५१॥ वह सुत्रता संगीतकी बात जाने दो, यूं ही जब कभी अमृतके तुल्य विकारहीन वचन बोलती थी तब वीगा। लजाके मारे काष्ठ हो जाती थी और कोयल पहलेसे भी ऋधिक कालिमा धारण करने लगती थी ॥ ५२ ॥ उसकी नाक क्या थी ? मानो ललाटरूपी अर्थचन्द्रसे भरने वाली अमृतकी धारा ही जमकर दृढ़ हो गई हो। अथवा उसकी नाक दन्त रूपी रत्नोंके समूहको तौलने की तराजू थी पर उसने अपनी कान्तिसे सारे संसारकों तोल डाला था-सबको हलका कर दिया था॥५३ ॥ हमारे कर्णाभूषण्के कमल को जीतकर आप लोग कहाँ जा रहे हैं ? इस प्रकार मार्ग रोकनेवाले कानों पर कुपित हुएकी तरह उसके नेत्र अन्तभागमें कुछ-कुछ लाली धारण कर रहे थे ॥ ५४ ॥ इस निरवद्य सुन्दरीको बनाकर विधाता सृष्टिके ऊपर मानो कलशा रखना चाहते थे इसीलिए तो उन्होंने तिलकसे चिद्धित भौंहोंके बहाने उसके मुखपर 'ॐ' यह मङ्गलाक्षर लिखा था।। ५५ ॥ हम इस सुव्रताका आश्रय लें—इस प्रकार श्री रित कीर्ति और कान्तिने ब्रह्मा जीसे पूछा पर चूँकि ब्रह्मा जीके मौन था अतः उन्होंने इस सुव्रताके तिलक चिद्धित भौंहोंके वहाने 'ॐ' ऐसा संगत उत्तर लिख दिया था ॥ ५६ ॥ स्थूल कन्धों तक लट-कते हुए उसके कान क्या थे ? मानो कपोलोंके सौन्दर्यरूपी खल्प जला-शयमें प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त मनुब्योंके नेत्र रूपी पक्षियों-को पकड़नेके लिए विधाताने जाल ही बनाये हों ॥ ५७॥ उस नतभूके

ललाटपर कोलागुरू चन्दनकी जो पत्र युक्त लताएँ बनी हुई थीं उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिलक स्वरूप त्रपने श्रेष्ठ गुर्गोंके द्वारा प्रमारगपत्र ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ५८ ॥ दाँतोंकी उज्ज्वल कान्तिसे फेनिल, अधरोष्ठ रूप मूंगासे सुशोभित और बड़े-बड़े नेत्र रूपी कमलोंसे युक्त उसके मुखके सौन्दर्य-सागरमें र्बुंघुराले बाल लहरोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ ५६ ॥ रे चन्द्र ! उस सुव्रताके मुख-चन्द्रकी तुलनाको प्राप्त होते हुए तुझे चित्तमें लजा भी न ऋाई ? जिन पयोधरों [ मेघों; स्तनों ] की उन्नतिके समय उसका मुख अधिक शोभित होता है उन पयोधरों [मेघों] की उन्नतिके समय तेरा पता भी नहीं चलता ॥ ६० ॥ ऐसा लगता है कि मानो समस्त सौन्दर्यसे द्वेष रखनेवाले ब्रह्माजीसे इस सुव्रताकी रचना घुणाक्षर न्यायसे हो गई हो। इनकी चतुराईको तो तब जाने जब यह ऐसी ही किसी ऋन्य सुन्दरीको बना दें ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार ऋनिन्द्य लक्ष्रण वाली [ व्याकरणसे अदूषित ] सरस्वती अर्थको अलंकत करती है, गुण्-प्रत्यख्वासे युक्त धनुर्लता धनुर्धारी वीरको विभूषित करती है और निर्मल प्रभा सूर्यको सुशोभित करती है उसी प्रकार उत्तम लक्षगोंसे युक्त, गुर्णोंसे सुरोभित और दोषोंसे अदृषित सुव्रता महाराज महा-सेनको ब्यलंकृत करती थी ॥ ६२ ॥

महाराज महासेन यद्यपि याचकों के लिए स्वयं अचिन्त्य चिन्ता-मिए थे फिर भी एक दिन अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियों की मस्तक-मालाकी तरह अत्यन्त श्रेष्ठ उस सुन्नताको देखकर निश्चल नेत्र खोल कर इस प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ६३॥ जिस विधाताने नेत्र रूप चकोरों के लिए चाँदनी तुल्य इस सुन्नताको बनाया है वह अन्य ही है अन्यथा वेदनयान्त्रित—वेदज्ञानसे सहित [पक्षमें वेदनासे सहित] प्रकृत न्नद्धासे ऐसा अमन्द कान्ति सम्पन्न रूप कैसे बन सकता है?

।। ६४ ।। ऐसा लगता है कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर बनानेके लिए मानो कनेरसे सुगन्धि, इक्षुसे फल और करत्रीसे मनोहर रूप ले लिया था, अथवा किससे क्या सारभूत गुण नहीं लिया था ? ।।६५।। शरीर, अवस्था, वेष, विवेक, वचन, विलास, वंश, व्रत और वैभव आदिक सभी इसमें जिस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं उस प्रकार कहीं अन्यत्र पृथक्-पृथक् भी सुशोभित नहीं होते ॥ ६६ ॥ न ऐसी कोई देवाङ्गना, न नागकन्या और न चक्रवर्तीकी प्रिया ही हुई है, होगी त्रथवा है जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुव्रताकी अच्छी तरह तुलना कर सके।। ६७॥ असार संसार रूपी मरुत्थलमें घूमनेसे खेद-खिन्न मनुष्योंके नेत्र रूपी पक्षियोंको ब्यानन्द देनेके लिए इस मृगनयनीका यह नवयौवन रूपी वृक्ष मानो अमृतके प्रवाहसे सींचा जाकर ही वृद्धिको प्राप्त हुत्र्या है।। ६८।। यद्यपि हम ऋतुकालके अनु-सार गमन करते हैं फिर भी इस सुव्रताके नवयौवन रूप वृक्षमें पुत्र नामक फलको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यही कारण है कि हमारा मन निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस बातका खेद है कि यह पृथिवी-का भार जीवन पर्यन्त मुझे ही धारण करना होगा ।। ६६ ।।

हजारों कुटुम्बियोंके रहते हुए भी पुत्रके बिना किसका मन प्रसन्न होता है ? भले ही आकाश देवीण्यमान ताराओं और प्रहोंसे युक्त हो पर चन्द्रमाके बिना मिलन ही रहता है ।। ७० ।। पुत्रके शरीरके स्पर्शसे जो सुख होता है वह सर्वथा निरुपम है, पूर्णकी बात जाने दो उसके सोलहवें भागको भी न चन्द्रमा पा सकता है न इन्दीवर पा सकते हैं, न मिण्योंका हार पा सकता है, न चन्द्रमाकी किरणें पा सकती हैं और न अमृतकी छटा ही पा सकती है ।। ७१।। यह मेरे कुलकी लक्ष्मी कुलाङ्कुर-पुत्रको न देखकर अपने भोगके योग्य आश्रयके नाशकी शङ्का करती हुई निःसन्देह गरम-गरम आहोंसे अपने हाथके क्रीड़ा-कमलको सुखाती रहती है।। ७२।। जिस प्रकार सूर्यके विना आक।शा, नयके विना पराक्रम, सिंहके विना वन और चन्द्रमाके विना रात्रिकी शोभा नहीं उसी प्रकार प्रताप, लक्ष्मी, बल और कान्तिसे शोभायमान पुत्रके विना हमारा कुल सुशोभित नहीं होता।। ७३।। कहाँ जाऊँ ? कौन सा कठिन कार्य कहूँ ? अथवा मनोरथको पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्रकी शरण गहूँ—इस प्रकार इष्ट पदार्थ विषयक चिन्तासमूहके चक्रसे चलाया हुआ राजाका मन किसी भी जगह निश्चल नहीं हो रहा था।। ७४।।

इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजाके नेत्र खुले हुए थे और उनसे वह वायुके अभावमें जिसके कमल निश्चल हो गये हैं उस सरोवरकी शोभाका अपहरण कर रहे थे। उसी समय एक वनपाल राजाके पास आया, हर्षके अश्रुओं से वनपालका शरीर भींग रहा था तथा उठते हुए रोमाक्कोंसे सुशोभित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो राजाके मनोरथ रूप वृक्षका वीजावाप ही हुआ हो—बीज ही बोया गया हो।। ७५।। द्वारपालने वनपालके आनेकी राजाको खबर दी, अनन्तर बुद्धिमान बनपालने राजाको विनयपूर्वक प्रणाम कर पापको नष्ट करनेवाले निम्नलिखित वचन कहे। उसके वह वचन इतने प्रिय थे मानो उनका प्रत्येक अक्षर अमृतसे नहलाया गया हो।। ७६।।

हे राजन् ! पूर्ण चन्द्रकी तरह दिगम्बर पथके [पक्षमें दिशा और आकाश-मार्गके] अलंकार भूत कोई चारण ऋदिधारी मुनि अभी-अभी आकाशसे बाह्य उपवनमें अवतीर्ण हुए हैं, उनके चरणों के स्नेहोत्सवसे औरकी क्या कहें बुक्ष भी अपना-अपना समय छोड़-कर पुष्प और अंकुरों के बहाने रोमाखित हो उठे हैं ॥ ५० ॥ वे मुनिराज कीड़ाचलकी शिखर पर पद्मासनसे विराजमान हैं और तत्त्वाभ्याससे निकटवर्ती मुनियों के द्वारा बतलाये हुए प्रचेता नामको सार्थक कर रहे हैं ।। ७८ ।। इस प्रकार वनपालके मुखसे अचानक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली, सन्ताप दूर करनेवाली और अमन्द आन-न्दसे भरपूर यतिचन्द्र विषयक वार्ता मुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त मिणकी तरह हर्षाश्च छोड़ने लगे, इस युगल कमलकी तरह निमी-लित हो गये और परम आनन्द समुद्रके जलकी तरह बढ़ने लगा।।७६॥

> इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरचित धर्मशर्माभ्युद्यं महाकान्यमें द्वितीय सर्ग समाप्त हुन्ना ।



## तृतीय सर्ग

जिस प्रकार सूर्य उदयाचलसे उठकर प्रचेतस-वरुग्यकी दिशा [पश्चिम ] में जा कर नम्नीभूत हो जाता है उसी प्रकार राजा महासेन समाचार सुनते ही सिंहासनसे उठा और प्रचेतस-मुनिराजकी दिशामें जा कर नम्नीभूत हो गया—मुनिराजको उसने नमस्कार किया ॥ १ ॥ राजाने वनपालके लिए संतोष रूपी वृक्षका फल—पारितोषिक दिया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनोरथ रूपलताके बीजोपहारका मूल्य ही दिया हो ॥ २ ॥

राजाने समस्त नगरमें क्वेश दूर करनेमें समर्थ अपनी आज्ञाकी तरह मुनि-चन्दनाको प्रारम्भ करनेवाली भेरी बजवाई ॥ ३ ॥ मेघ-मालाकी तरह उस भेरीका शब्द आनन्दसे भरे हुए नगरवासी रूप-मयूरोंको उत्करिठत करता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ४ ॥

उस समय वह नगर भी चन्दनके छिड़कावसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस रहा हो, फहराती हुई ध्वजात्रोंसे ऐसा लगता था मानो नृत्य कर रहा हो और फूलोंके समूहसे ऐसा विदित होता था मानो रोमाञ्चित हो रहा हो ॥ ५॥

नगरनिवासी लोग अच्छी-अच्छी वेष-भूषा धारण कर अपने अपने घरोंसे बाहर निकलने लगे मानो गमनजनित आनन्दसे इतने अधिक पीन हो गये कि घरोंमें समा ही न सकते हों ॥६॥ जिस प्रकार दूत कार्यसिद्धिकी प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठने वाले सामन्तगण बाह्य तोरण तक आकर राजाकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ७॥

जिस प्रकार सूर्य प्रभाके साथ गमन करता है उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रियांके साथ रथ पर आरूढ़ होकर दिगम्बर मुनि-राजके चरणोंके समीप चला ॥ ८ ॥ जिस प्रकार समस्त संचारी भाव रतम्भ त्रादि सात्त्विक भावको प्रकट करनेवाले शृङ्गारादि रसों का अनुगमन करते हैं उसी प्रकार समस्त पुरवासी मुनिराजकी वन्दनाके लिए तत्पर राजाका अनुगमन करने लगे ॥ ६ ॥ चलते समय यह राजा निकटवर्ती घरोंके समान राजात्र्योंको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार घर सञ्जालक थे—उत्तम भरोखोंसे युक्त थे उसी प्रकार राजा भी सञ्जालक थे—सँभले हुए केशोंसे युक्त थे श्रौर जिस प्रकार घर मत्तवारणराजित-उत्तम छपरियोंके सुशोभित थे उसी प्रकार राजा भी मत्तवारण राजित—मदोन्मत्त हाथियोंसे सुशोभित थे।। १०।। सेवाका अवसर जाननेमें निपुरा सेवक मूर्ति-मान् ऋतुत्रोंकी तरह फल और फूल लेकर पहले ही उपवनमें जा पहुँचे थे ॥ ११ ॥ जिस प्रकार मृगोंका मार्ग पाशों-बन्धनोंसे दुर्गम हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मार्ग परस्पर शरीरके संघ-हुनसे टूट-टूट कर गिरे हुए हारोंसे हुगंग हो गया था॥ १२॥ नेत्रोंकी शोभासे कुवलय-नील कमलको जीतनेवाला सुन्दर शरीरसम्पन्न वह राजा क्षियोंके नेत्रोत्सवके लिए हुआ था परन्तु दृष्टि मात्रसे भूमण्डल को जीतनेवाला तथा युद्ध दिखलाने वाला वह राजा रात्रुऋोंके नेत्रो-त्सवके लिए नहीं हुआ था—उसे देखकर कियाँ आनन्दित होती थीं और शत्रु डरते थे ॥ १३ ॥ उस राजाके शरीरके सौन्दर्यमें नगर-निवासी स्त्री-पुरुषोंके नेत्र प्रतिविम्बित हो रहे थे और पास ही अनेक गन्धर्व-ऋथ थे अतः वह गन्धर्वी-देव विशेषोंसे घिरे हुए हजार नेत्रों वाले इन्द्रकी तरह सुशोभित हो रहा था ॥ १४ ॥ उस राजाके सुख-कमलके समीप जो भौरे मँडरा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों

अन्तरङ्गमें मुनि रूपी चन्द्रमाके संनिधानसे बाहर निकलते हुए अन्ध-कारके दुकड़े ही हों।। १५ ॥ उस समय जो नगरनिवासी स्त्रियाँ उपवनको जा रही थीं वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियाँ सविभ्रम थीं-हाव भाव विलाससे सहित थीं उसी प्रकार कामोपवन भी सिविभ्रम था—पक्षियोंके संचारसे सहित था, जिस प्रकार ह्मियाँ चारुतिलकाम् अलकावलि बिभ्रत्— मुन्दर तिलकोंसे सुशोभित केशोंका समूह धारण कर रही थीं उसी प्रकार कामोपवन भी चारुतिलकामलकावलिं विश्वत्—सुन्दर तिलक ऋौर ऋाँवलेके वृक्षोंका समूह धारण कर रहा था, जिस प्रकार स्त्रियाँ उल्लसत्पत्रवहीक-केशर करतूरी ऋादिसे बनी हुई पत्रयुक्त लताऋोंके चिह्नोंसे सहित थीं उसी प्रकार कामोपवन भी पल्लवित लतात्रोंसे सहित था, जिस प्रकार क्षियाँ दीर्घ नेत्र घृताञ्जन-बड़ी-बड़ी आँखोंमें त्रञ्जन धारण करती थीं उसी प्रकार कामोपवन भी बड़ी बड़ी जड़ोंसे श्रंजन वृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार ख्रियाँ उत्तालपुंनागों— श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त थी उसी प्रकार कामोपवन भी उत्तालपुंनागों— ऊँचे-ऊँचे ताड़ तथा नागकेशरके वृक्षोंसे युक्त था श्रीर जिस प्रकार श्चियाँ सालसं गममाद्धत्—आलस्य सहित गमनको धारण करती थीं उसी प्रकार कामोपवन भी सालसं गममाद्धत्-साल वृक्षके संगम को धारण कर रहा था ॥१६–१७॥ वह राजा वृद्धा स्त्रियोंके आशी-र्वादकी इच्छा करता हुआ धीमे-धीमे इष्टिसिद्धिके द्वारकी तरह नगरके द्वार तक पहुँचा ॥ १८ ॥ जिस प्रकार यति-विराम त्थलसे युक्त श्रीर कान्ति नामक गुणको धारण करनेवाला स्रोक किसी महाकविके मुखसे निकलता है उसी प्रकार यति-मुनिविषयक भक्तिसे युक्त और श्रातिशय कान्तिको धारण करनेवाला राजा नगरसे बाहर निकला ॥ १६ ॥ प्रियाके पुत्रकी तरह अनेक उत्सवोंके स्थान भूत [पद्धमें अनेक लक्ष्णोंसे युक्त ] शाखानगरको देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ वह राजा विक्रमऋाध्य, पराक्रमसे प्रशंसनीय [पक्षमें वि-मयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसनीय ] और भवानीतनय (संसारमें नय मार्गका प्रचार करनेवाला, पक्षमें पार्वतीका पुत्र ) तो पहलेसे ही था पर उस समय बड़ी भारी सेनासे आवृत होनेके कारण महासेन [बड़ी सेनासे युक्त पक्षमें कार्तिकेय] भी हो गया था ॥२१॥

ऊँची-ऊँची डालियों पर लगे हुए पत्तोंसे सुशोभित वनकी पङ्कि को देखकर वह राजा उन्नत स्तनोंके व्यवभाग पर उल्लसित पत्राकार रचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार बोला ॥२२॥ हे प्रिये ! जिनपर भौरोंके समूह उड़ रहे हैं ऐसे कामके उन्मादको करनेवाले ये वनके वृक्ष ही हमारी पीतिके लिए नहीं है किन्तु जिसमें मदिरा पान करनेका भाव उठता है ऐसा कामके उन्मादसे किया हुआ वह की संभोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके लिए है ॥२३॥ श्रानेक डालियों से मेघोंके तटका त्यर्श करनेवाली यह उद्यानमाला अपनी अकुली-मतां - क्रेंचाईको खयं कह रही है। (अनेक गुण्डे जिसके स्तनतटका रपर्श कर रहे हैं ऐसी स्त्री अपनी अकुलीनता-नीचताको स्वयं कह देती है ) ॥ २४ ॥ जिसके गर्दन परके बाल हवासे उड़ रहे हैं, जो खून त्र्योर मॉस खाता है सथा हाथियोंसे कभी भी पराजित नहीं होता ऐसा सिंह जिस प्रकार सबको न्याकुल कर देता है उसी प्रकार जिसमें बकुलके बृक्ष सुरोभित हैं, जिसमें टेसूके लाल लाल फूल फूल रहे हैं श्रीर जो निकुझोंसे विराजित है ऐसा यह वन किसे नहीं व्याकुल करता १ अधीत सभीको कामसे व्याकुल बना देता है ॥ २५॥ सैनिकोंके कोलाहलसे जिनपर पश्चियोंके समृह उठ रहे हैं ऐसे यह ब्रुश्न इस प्रकार सुरागेभित होते हैं मानी हम लोगों के आगमनके हर्षेमें इन्होंने पताकाएँ ही फहरा दी हों॥ २६ ॥ वनमें यह जो इधर-उधर

भौरोंकी पङ्क्ति उड़ रही है वह तीलमिएयोंकी बनी वंदनमालाका अनुकरण कर रही है ॥ २७ ॥ यह जो वृक्षोंके अभ्रमाग पर सकेंद्-सफोद फूलोंके समूह फूल रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानी पत्ते लानेके लिए मुख खोलते समय गिरे हुए सूर्यके घोड़ोंके फेनके डुकड़े ही हों ॥ २८ ॥ बखलते हुए ऊँचे-ऊँचे घोड़े रूप तरङ्गोंसे सहित इस सेना रूपी समुद्रके आये यह हराभरा वन ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रसे निकाल कर शेवालका ढेर ही लगा दिया गया हो ॥ २६॥ हे मृगनयनी, जिसके आसमखरी रूपी सुवर्णकी हुड़ी उपर उठाई है, जो लवज्ज, इलायची, लाखी, कपूर और चम्पेकी सुगन्धिको इधर-उत्रर फैला रहा है, जो वालाबके जल-कर्णोंकी वर्षा करनेसे ऐसा लगता है मानो हारसे ही सुशोभित हो, जो बार बार हिलती हुई लवाओंके द्वारा मानो हाथके संकेतसे प्रेरित ही हो रहा है और जो अन्द्रनकी सुगन्धसे सुन्दर है-ज़ड़ा भला माछ्म होता है ऐसा यह पवन, वन-रूपी राजाके प्रतीहारके समान हम लोगोंके निकट आ रहा है ॥३०-३२ ॥ अपने अपभागमें चन्द्रन वृक्षसे उत्कट वित्तक वृक्षको धारण करनेवाली यह बनकी वसुधा अखण्ड दुर्वाके द्वारा हम लोगोंका टीक उसी तरह मंगल कर रही है जिस तरह कि मुख पर चत्दनका बड़ा-सा तिलक लगाने बाली सौभाग्यवती स्त्री अक्षत और दूर्सके द्वारा किसी अभ्यागतका मङ्गल करती है ॥ ३३ ॥ इधर ये पल्लवोंसे मनो-हर [पक्षमें मूंपासे सहित अथवा उत्तम केशोंसे रमणीय ] और अमरोंसे युक्त [ प्रश्नमें परिक्रमा के आनन्दसे युक्त ] लताएँ वायुक्ती नर्तककी तालका इशारा पाकर मानो नृत्य ही कर रही हैं ॥ २४॥ इस प्रकार प्रियाके लिए वनकी सुषमाका वर्गान करता हुआ राजा इयों ही उपनतके समीप पहुँचा त्यों ही उसने आहंकारकी तरह रथका परित्याम कर द्विसा ॥ ३५ ॥

जिसने तत्काल ही समस्त राज-चिह्न दूर कर दिये हैं ऐसा राजा मुनिराजके सम्मुख जाता हुआ मूर्तिमान विनयकी तरह सुशोभित हो रहा था।। ३६।। जिस प्रकार उन्नत नक्ष्त्रोंसे युक्त चन्द्रमा अपने कराम-किरगोंके अप्रभागको संकुचित कर मेघके भीतर प्रवेश करता है उसी प्रकार उन्नत क्षत्रियोंसे युक्त राजाने अपने कराम-हस्तके अप्रभागको जोड़कर पत्नीके साथ क्रीड़ावनमें प्रवेश किया।। ३७।।

वहाँ उसने वह अशोक वृक्ष देखा जो कि बड़े-बड़े गुच्छोंसे लाल-लाल हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो निकटवर्ती मुनियोंके मनसे निकले हुए राग भावसे ही व्याप्त हो रहा हो ।।३८।। उस श्रशोक वृक्षके नीचे एक विश्तृत स्फटिककी शिला पर मुनिराज विराजमान थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो तपके समृहसे बढ़े हुए त्रगणित पुरुषके समूह ही हों, वे मुनिराज नेत्रोंके लिए स्नानन्द प्रदान कर रहे थे और अच्छे अच्छे मुनियोंके समूहसे वेष्टित थे त्रतः ऐसे जान पड़ते थे मानो नक्षत्रोंके साथ पृथिवी पर अवतीर्गा हुआ चन्द्रमा ही हो, वे ज्ञानरूपी समुद्रकी तरङ्गोंसे जिसका आभ्य-न्तर अवकाश दूर कर दिया है ऐसे मलसे लिप्त हुए बाह्य शरीरमें अनादर प्रकट कर रहे थे, वे अत्यन्त निःसह और आहार प्रहणका न्याय करनेवाले [ पक्षमें मोतियोंके हारसे सहित ] श्रंगोंसे मुक्ति कान्ता सम्बन्धी आसक्तिको प्रकट कर रहे थे, उनकी अर्थोन्मीलित दृष्टि नासा-वंशके अप्रभाग पर लग रही थी, वे अपनी आत्माका अपने आपके द्वारा अपने आपमें ही चिन्तन कर रहे थे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक ग्राधार थे, क्षमाके भण्डार थे और गृह परि-त्यागी थे-राजाने उन मुनिराजके दर्शन बड़ी भक्तिसे किये ॥ ३६-४४ ॥ जिस प्रकार निर्मल किरणोंका धारक चन्द्रमा अतिशय विशाल एवं स्थिर सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा देता है उसी प्रकार उज्ज्वल वज्लों- को धारण करनेवाले राजाने उन बीतराग गुरुदेवकी प्रदक्षिणा दी। अनन्तर पृथिवीमूलमें मस्तक टेक नमस्कार कर जमीन पर आसन प्रहण किया सो ठीक ही है क्योंकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं होता किन्तु कल्याणोंका भी होता है।। ४५-४६।।

अथानन्तर शिष्ठाचारको जाननेवाले राजाने मङ्गल कार्यके प्रार-म्भमें बजते हुए दुन्दुभिके शब्दको तिरस्कृत करते हुए निम्न प्रकार वचन कहे ॥ ४७ ॥

हे भगवन् ! चिन्ता त्र्यौर संतापसे शान्ति प्रदान करनेवाले त्रापके चरणरूप बृक्षकी छायाको प्राप्तकर मैं इस समय संसार-परिश्रमणके खेदसे मुक्त हो गया हूँ ॥ ४८ ॥ हे नाथ ! आपके दर्शन मात्रसे मैंने इस बातका निर्णय कर लिया कि मेरा जो जन्म हुआ था, है और त्रागे होगा वह सब पुरुवशाली है ।। ४६ ॥ तप सहित [पक्समें माघ मास सहित ] उस सूर्यसे ऋथवा दोष सहित [पक्षमें रात्रि संहित ] उस चन्द्रमासे क्या लाभ जो कि आपकी तरह दिखते ही आभ्यन्तर अन्धकारको नष्ट नहीं कर सकता।। ५०।। भगवन् ! आप जगन्मित्र हैं—जगत् सूर्य हैं और मैं जलाशय हूँ—तालाब हूँ साथ ही त्राप दृष्टिगोचर हो रहे हैं फिर भी मेरे पङ्कजात-कमलोंका समृह निमीलित हो रहा है यह भारी आश्चर्यकी बात है, क्या कभी सूर्योदयके रहते कमल निमीलित रहते हैं ? हे भगवन् ! आप संसारके मित्र हैं, त्रापको दिखते ही सुक्त मूर्खका भी पापोंका समूह नष्ट हो जाता है यह ऋश्चियंकी बात है ॥ ५१ ॥ हे नाथ ! ऋापके चरणोंके संसर्गसे पुरुष उत्तम हो जाते हैं यह बात सर्वथा वचनोंके त्रागोचर है । हे नाथ, युष्मद् शब्दके योगमें उत्तम पुरुष होता है यह बात व्याकरण शास्त्रके सर्वथा विरुद्ध है।। ५२॥ भगवन्! श्रापिक देशीन रूपी रसायनसे मेरी कीर्ति इतनी श्रधिक पृष्ट हो गई है कि वह तीस श्रीवास [पक्षमें खर्ग ] की बात तो दूर रहे, श्रनन्त श्रीवासों [पक्षमें पातालमें ] में भी नहीं समाती ॥ १३ ॥ भगवन ! टिमकार रहित, दोष रहित, व्यपेक्षा रहित, विरूनी रहित तथा सदा उन्निद्र रहने वाला श्रापका ज्ञाननेत्र कहीं भी खालित नहीं होता ॥ ५४ ॥ हे नाथ ! यदापि श्रापक दर्शन मात्रसे ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया है साथ ही मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे श्राप जानते हैं फिर भी श्रपनी जड़ता प्रकट करनेके लिए मैं कुछ कह रहा हूँ ॥ ५५॥

यह जो मेरी प्राणिप्रया पत्नी है वह सन्तानोत्पादनके योग्य समयमें स्थित होनेपर भी सन्तान रहित है अतः निष्फल कियाकी तरह मुझे अत्यन्त दुखी करती है ॥ ५६ ॥ यह पृथिवी यद्यपि मनोवाञ्छित फलको उत्पन्न करनेवाली है फिर भी सन्तान न होनेसे में इसे केवल अपना भार ही समभता हूँ ॥ ५० ॥ मुझे मोक्ष पुरुषार्थकी बड़ी इच्छा है परन्तु मोहबंश इस समय मेरे पुत्रका अदर्शन मिंध्या दर्शनका काम कर रहा है ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार अन्तिम दशा [ बत्ती ] को प्राप्त हुए दीपकका निर्वाण [ बुभना ] तब तक अच्छा नहीं समभा जाता जब तक कि वह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नहीं कर देता इसी प्रकार अन्तिम दशा [ अवस्था ] को प्राप्त हुए पुरुषको निर्वाण [मोक्ष] तब तक अच्छा नहीं समभा जाता जब तक कि वह किसी अन्य दीपकको प्रवास हुए पुरुषको निर्वाण [मोक्ष] तब तक अच्छा नहीं समभा जाता जबतक कि वह किसी अन्य पुत्रको जन्म नहीं दे देता ॥ ५६ ॥ इसलिए हे भगवान ! मैं जानना चाहता हूँ कि रसलीलाके आलवाल स्वरूप इस पत्नीके विषयमें जिज्ञ हुए मेरे मनोरथ रूप बुक्षका फल कब निष्पन्न होगा ? ॥ ६० ॥

मुनिराज यह सुन राजाके कानीमें दांतीकी किरणोंके वहाने अमृतकी धाराको छोड़ते हुएके समान इस प्रकार बोले ॥ ६१ ॥ हे

वस्तुत्वरूपके जानकार ! ब्याप ऐसा चिन्ताजनित खेदके पात्र नहीं हो । आंखोंमें चकाचौंध पैदा करने वाला तेज क्या कभी अन्धकारके द्वारा अभिभृत होता है ॥ ६२ ॥ हे राजन् ! तुम धन्य हो, तुम गुरा-रूपी विक्रेय वस्तुद्योंके बाजार हो, जिस प्रकार कि नदियोंका द्याश्रय एक समुद्र ही होता है उसी प्रकार समस्त सम्पदात्रोंके आश्रय एक तुम्हीं हो ॥ ६३ ॥ हे राजन्! आजसे लेकर तीनों लोकों में फैलने-वाली ख्रापकी कीर्तिरूपी गङ्गा नदीके बीच यह चन्द्रमा राजहंसकी शोभाको प्राप्त करेगा ॥ ६४ ॥ केवल सब राजा ही खापसे हीन नहीं हैं किन्तु सब देव भी श्रापसे हीन हैं वातुतः श्रन्य त्वर उदात्तस्वरके माहात्म्यका उङ्ख्यन नहीं कर सकते ॥ ६५ ॥ मैं क्षुद्र हूँ-यह समक्त कर अपने आपका अनादर न करो, तुम शीघ्र ही लोकत्रयके गुरुके गुरु-पिता होने वाले हो ॥ ६६ ॥ हे राजन् ! तुम अपने गुर्गोसे मेघके समान समुन्नत हो, संसाररूप दावानलसे पीड़ित हुए ये लोग तुम्हारे पुत्र रूप जलसे शान्तिको प्राप्त होंगे ॥ ६७ ॥ यह जो आपकी सदा-चारिःगी सुत्रता पत्नी है वह शीव ही श्रेष्ठ गर्भ धारण कर समुद्रकी बेलाको लिजित करेगी ॥६८ ॥ याद रिखये, यह स्नीरत्न संसारका सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व है, तीनों लोकोंका आभूषण है, और पाप रूपी विष-को नष्ट करनेवाला है ॥ ६६॥ क्षुद्र तेजको उत्पन्न करनेवाली दिशा-ओंकी तरह अन्य क्रियोंसे क्या लाभ ? यही एक धन्य है जो कि पूर्व दिशाकी भांति अपनी ज्योतिसे संसारके नेत्रोंको संतुष्ट करेगी ॥७०॥ जिस प्रकार सरसीके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीर्गो होता है उसी प्रकार छह माह बाद इस सुव्रताके गर्भमें स्वर्गसे पन्द्रहवें तीर्थं-कर अवतीर्ग्ग होंगे ॥ ७१ ॥ इसलिए औप दोनों अपने आपको कृत-कृत्य समभो क्योंकि संसारी प्राणियोंके ऐसे पुत्रसे बढ़कर अन्य लाभ नहीं होता ॥ ७२ ॥ त्राजसे लेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीवन ऋथवा

गाईस्थ कल्पान्तकाल तक प्रशंसाको प्राप्त होता रहेगा ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार कुशल टीकाकार किसी प्रन्थके कठिन स्थलकी व्याख्या कर शब्द छोर अर्थको अत्यन्त सरल बना देता है जिससे अत्यन्त गृह एवं गंभीर भावको सूचित करनेवाले उस अर्थका चिन्तन करते हुए पुरुष चिरकाल तक आनन्दित होते रहते हैं उसी प्रकार उन कुशल मुनिराजने विशाल चिन्ताका भार नष्ट कर उन दोनों दम्पितयोंको अधिक प्रसन्न किया था जिसमें गृह तत्त्वको सूचित करनेवाले उस भावी पुत्रका चिरकाल तक चिन्तन करते हुए सज्जन पुरुष आनन्दसे रोमाञ्चित हो उठे ॥ ७४ ॥

तदनन्तर मेरे तीर्थंकर पुत्रका जन्म होगा—यह समाचार सुन-कर जो अत्यन्त नम्न हो रहा है ऐसे प्रशस्त बचन बोलनेवालों में श्रेष्ठ राजा महासेनने हर्षसे गद्भद हो कर मुनिराजसे पुनः इस प्रकार बचन कहे ॥ ७५ ॥ इस समय यह किस स्वर्गको पिवत्र कर रहा है और तीथकर पदकी प्राप्तिमें कारणभूत सम्यग्दर्शन रूपी चिन्तामणि की प्राप्ति इसे किस जन्ममें हुई ?—यह सब किहये । मैं संसार-समुद्रसे पार हुए इस भावी जिनेन्द्र देवके भवान्तर सुनना चाहता हूँ ॥७६॥ इस प्रकार आनन्दसे रोमाब्रित राजा महासेनके प्रीतिसे भरे हुए एवं पापके आतंकको नष्ट करनेवाले समस्त बचन सुनकर प्रचेतस मुनिराजने भावी जिनेन्द्रके पूर्वभवका उदार चिरत स्पष्ट रूपसे जाननेके लिए अपना अवधिज्ञानरूपी नेत्र खोला ॥ ७७ ॥

इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाच्यमें तृतीय सर्ग समाप्त हुन्ना ।

## चतुर्थ सर्ग

तदनन्तर जिनका अवधिज्ञान रूपी नेत्र खुल रहा है, श्रौर जो श्रपने हाथ पर रखे हुए मुक्ताफलकी तरह समस्त वृत्तान्तको एपष्ट देख रहे हैं ऐसे प्रचेतस् मुनिराज भावी तीर्थंकरके पूर्व जन्मका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगे मामो वह वृत्तान्त उन्होंने साक्षात् ही देखा हो ।। १ ।। हे राजन् ! प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट वार्ता पूछी है मैं उसे कहता हूँ सुनो, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान्की कथा किसी भी प्रकार क्यों न कही ऋथवा सुनी जाय चिन्तित पदार्थको पूर्ण करनेके लिए कामघेनुके समान है।। २।। धातकीखण्ड इस नामसे प्रसिद्ध बड़े भारी द्वीपमें वह पूर्व मेरु है जो कि आकाशको निराधार देख किसी धर्मात्मा-द्वारा खड़े किये हुए खम्भेकी तरह दिखाई देता है।।३॥ इस मेरुसे पूर्व विदेह चेत्रको सुशोभित करता हुआ सीता नदीके दक्षिण तट पर स्थित बत्स नामका वह रमणीय देश है जो कि एक होकर भी अनेक इन्द्रियोंके हर्षका कारण है ॥ ४॥ जिस देशमें खिले हुए कमलोंसे सुशोभित, हरी हरी घाससे सुशोभित धानके खेत ऐसे जान पड़ते हैं मानो निराधार होनेके कारण किसी तरह गिरे हुए सुन्दर तारात्र्योंसे सुशोभित आकाशके खेत हों।। ५।। जो देश इक्षुपीडन यन्त्रोंके कर्ण-कमनीय शब्दोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो गा ही रहा हो और मन्द मन्द वायुसे हिलते हुए धानके पौधोंसे ऐसा माॡम होता है मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कर्षके मदसे नृत्य ही कर रहा हो ॥ ६ ॥ जिस देशमें अप्रभागमें नीरसता धारण करने वाले, मध्यमें गठीले और निष्फल बढ़ने वाले अचेतन इक्षु ही पेले जाने पर

रस छोड़ते हैं वहाँ ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो प्रारम्भमें ही नीरस हों हृदयमें गांठदार-कपटी हों श्रीर निष्प्रयोजन बढ़ते हों ।। ७।। जिस देशमें कमलोंसे सुशोभित तालाब ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने कुलमें उत्पन्न वैभवशालिनी लक्ष्मीको देखनेके लिए चिरकाल वाद समुद्र ही आये हों और उन्होंने कमलोंके बहाने मानो नेत्र ही खोल रक्खे हों ॥ ८ ॥ जिस देशमें पथिकोंको सर्वत्र फलसे सुके हुए त्राम, जामुन, जम्बीर, संतरे, लोग और सुपारियोंके वृक्ष मिलते हैं अतः वे व्यर्थ ही सम्बलका बोम्न नहीं उठाते ॥ ६॥ जिस देशमें मध्याहके समय कमलोंकी परागसे पीला-पीला दिखने वाला नदियोंका पानी ऐसा सन्देह उत्पन्न करने लगता है मानो किनारेके समीप जलते हुए सूर्यकान्त मिएयोंकी गर्मीसे कहीं तटका सोना ही तो गल-गलकर नहीं भर गया है ।। १० ।। जिस देशमें सूर्यकी किरणें ही समय पाकर प्रजा को संताप पहुँचाती थीं, राजाके कर-टेक्स नहीं। इसी प्रकार भोग भक्न-फग्गाका नाश यदि होता था तो सर्वों के ही होता था वहाँ-के मनुष्योंका भोग भक्न-विषयका नाश नहीं होता था ।।११।। जिस देशमें नदियोंके किनारेके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ वृद्धि पाकर बदला चुकानेकी भावनासे छायाके बहाने जलदेवताओंको फल देनेके लिए ही भीतर प्रवेश कर रहे हों भ १२॥

उस देशमें विधाताने देवोंकी नगरियोंको बना बनाकर-शिल्प-कलामें जो कुछ चातुर्य सीखा है उसकी अनितम सीमाकी तरह विधा-ताके द्वारा बनाई हुई सुसीमा नामक नगरी है ॥ १३ ॥ बनरूपी बस्न उस नगरीके नितम्ब मुल्य भूमिका चुम्बन कर रहे थे, पर्वत आदि उन्नत प्रदेश बनरहित होनेके कारण अनाष्ट्रत थे और वायुके वेगसे उड़-उड़कर फूलोंका कुछ-कुछ पराग उन पर्वत आदि उन्नत प्रदेशोंपर पड़ रहा था जिससे वह नगरी उस लजीली स्त्री की तरह मासूम होती

थी जिसका कि उत्तरीय वस्त्र ऊपरसे खिसककर मीचे या गिरा हो, पीन तन खुल गये हों और जो वस्न द्वारा अपने खुले हुए तन आदि की ढॅक रही हो ॥१४॥ चूँकि सूर्य अन्यकारको सर्वत्र रोका करता है अतः अन्धकार नीलमिएमिय शिखरोंके बहाने उस नगरीके ऊँवे प्राकार पर चढ़कर क्रोधसे सूर्यंकी किरणोंके प्रसारको ही मानो रोक रहा है ॥ १५ ॥ जिस नगरीमें रात्रिके समय ऊँचे ऊँचे महलोंकी छतोंपर बैठी हुई स्त्रियोंके मुख देखकर पूर्णिमाके दिन राहु अपने असने योग्य चन्द्र-माके विषयमें क्षण भरके लिए भ्रान्त हो जाता है-धोखा खा जाता है। १६ ॥ उस नगरीके लोगोंने कामदेवके प्रति अपनी दृष्टिसे अग्नि छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [पक्षमें काम सेवनके लिए मलिन-मार्गको छोड़कर 'देहि' इस याचना शब्दको नष्ट किया है ] और इस तरह वे महेश्वरपना [पक्षमें धनाह्यपना ] धारण करते हैं फिर भी विषादी-विषपान करने वाले [ पक्षमें खेद युक्त ] नहीं देखे जाते यह त्राश्चर्य है ॥१७॥ जिस नगरीमें दूर्वीके ब्रांकुरके समान कोमल, ऊँचे-ऊँचे महलोंके अप्रमानमें लगे हुए हरे-हरे मिल्योंकी प्रभामें मुँह डालते हुए सूर्यंक घोड़े अपने सार्राथको व्यर्थ ही खेद युक्त करते हैं ॥ १८॥ जब प्राण्वहम सँभले हुए केराँके बीच धीरे-धीरे अपने हाथ चलाता है तब जिस प्रकार पीन स्तनींसे मुशोभित स्त्री कामसे द्रवीभूत हो जाती है उसी प्रकार जब राजा-चन्द्रमा उस नगरीके सुन्दर भरोखोंके बीच धीरे-धीरे अपनी किरगों चलाता है तब ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे सुशोभित उस नगरीकी चन्द्रकान्तमिए निर्मित महलोंकी पंक्ति भी द्रवीभूत हो जाती है - उससे पानी भरने लगता है ॥ १६॥ वृथिवी जिन प्रहरूपी गेंदोंको पूर्वाचल रूप हाथसे उछालकर अरताचल रूप दूसरे हाथसे झेल लिया करती है उन्हें बीचमें ही लेनेके लिए इस नगरीने जिन-मन्दिरोंके बहाने मानो बहुतसे हाथ उठा रक्खे हैं

।। २०।। समुद्रके जितने सार रह्न थे वे सब इस नगरीने ले लिये हैं फिर भी वह तरङ्गरूपी भुजात्रोंको फैलाकर नृत्य कर रहा है और अपने आपको रह्नाकर कहता हुआ लिजित नहीं होता इसीलिए वह मुझे जड़ खभाव-मूर्ख [पक्षमें जलखभाव] माख्नम होता है।।२१।। एक विचित्र बात सुनो। वहाँ किसी स्त्रीके दांतोंकी कान्ति बहुत ही स्वच्छ है परन्तु ऑठकी लाल-लाल प्रभासे उसमें कुछ-कुछ लाली था गई। चुँकि वह स्त्री अपने मुँहमें लाली रहने ही न देना चाहती है अतः स्फटिक मिएसे बने हुए मकानकी दीवालमें देख-देखकर दांतोंको बार-बार साफ करती है।। २२।। जिस सुसीमा नगरीके नागरिक जन ठीक इन्द्रकी तरह जान पड़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र निष्कपट भावसे बृह-स्पतिका उपदेश धारण करता है, उसी प्रकार नागरिक जन भी निष्क-पट भावसे अपने गुरुओंका उपदेश धारण करते हैं, जिस प्रकार इन्द्र श्रीदानवाराति-लक्ष्मी सहित उपेन्द्रसे सुशोभित है उसी प्रकार नाग-रिक जन भी श्रीदानवाराति-सम्पत्तिका दान करनेके लिए संकल्पार्थ लिए हुए जलसे सुशोभित हैं और जिस प्रकार इन्द्रके हाथमें वज नामक शस्त्र समुल्लसित है उसी प्रकार नागरिक जनोंके हाथोंमें भी वज-हीरेकी ऋंगूठियाँ समुल्लसित हैं ॥२३॥ जिस नगरीमें यह बड़ा आश्चर्य है कि वहाँकी वेश्यात्र्योंमें थोड़ा सा भी स्नेह-तेल [पक्षमें अनु-राग] नहीं है फिर भी वे कामदीपिका-काम सेवनके लिए प्रज्व-लित दीपिकाएँ हैं [पक्षमें कामकी उत्तेजना करने वाली हैं ] किन्तु इसमें जरा भी ऋश्चर्य नहीं है कि वे नकुल प्रसृत-नीच कुलमें उत्पन्न होकर [पक्षमें नेवलोंमें उत्पन्न होकर] मुजङ्ग-विटोंको [पक्षमें सर्पी-को ] मोह ख्यन्न करती हैं ॥ २४॥ वह नगरी मानो सर्वश्रेष्ठ खजाने की कलशी है इसीलिए तो विषसे [पक्षमें जलसे ] भरी हुई सर्पिंगी पातालको भेदन कर परिखाके बहाने इसे निरन्तर घेरे रहती है ॥२४॥

उस नगरीका शासक वह दशरथ राजा था जिसकी कि चरणोंकी चौकी नमस्कार करने वाले समस्त राजात्र्योंके मुकुटोंकी मालात्र्योंकी परागसे पीली-पीली हो रही थी ॥ २६ ॥ इस राजाने अपने क्रोधा-नलसे शत्रु क्षियोंके कपोलों पर सुशोभित हास्यरूपी फूलोंसे युक्त पत्र-लताओंको निश्चित ही जला दिया था यदि ऐसा न होता तो भत्मकी तरह उनकी त्वचामें सफ़ेदी कैसे भलक उठती।। २०।। जब अन्य राजा भयसे भागकर समुद्र और पर्वतोंमें जा छिपे [ पक्षमें समुद्रका गोत्र स्वीकार कर चुके थे ] अतः अगम्य भावको प्राप्त हो गये थे िकहीं भाईके भी साथ विवाह होता है ? ] तब समुद्रराजकी पुत्री लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाको अपना पति बनाया था।। २८ ॥ वैधन्यसे पीड़ित शत्रु-क्षियों द्वारा तोड़े हुए हारोंसे निकल-निकल कर जो मोतियोंके समूह समत्त दिशाध्योंमें फैल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इस राजाके यश रूप वृक्षके बीज ही हों।। २९॥ जिस प्रकार जब कोई बलवान् बैल छीनकर समस्त गोमग्डल–गायोंके समृ-हको अपने आधीन कर लेता है तब भैंसा निराश हो अपनी भैंसोंके साथ ही वनको चला जाता है उसी प्रकार जब इस धर्मात्मा राजाने शत्रुत्रोंसे छीनकर समस्त गोमएडल-पृथिवीमएडलको अपने आधीन कर लिया तब शत्रु कोधसे लाल-लाल नेत्र करता हुआ अपनी रानियों के साथ बनको चला गया यह उचित ही था ॥ ३० ॥ जब विरूप नेत्रोंको धारण करने वाले महादेवजीने देखा कि लक्ष्मी कमलों जैसे मुन्दर नेत्रों वाले नारायणको छोड़कर कामके समान सुन्दर राजा दशरथके पास चली गई तब यदि पार्वती मुझे छोड़कर उसके पास चली जाय तो आश्चर्य ही क्या ? ऐसा विचार कर ही मानो उन्होंने बड़ी ईर्ष्याके साथ पार्वतीको अपने शरीरार्धमें ही बद्ध कर रक्खा था ॥३१॥ देखो न, इतना बड़ा विद्वान् राजा जरासे दोषोंके समूहसे

डर गया श्रीर वे दोष भी उसके पाससे भागकर श्रान्यत्र चले गये— इस प्रकार विस्तृत यशके छलसे दिशाएँ अब भी मानो इसके विरुद्ध हँस रही हैं ॥ ३२ ॥ इस राजाकी शत्रुक्षियोंके नेत्रोंसे कजाल मिश्रित आँसुओं के बहाने जो भौरोंकी पङ्क्ति निकलती थी वह मानो सप्रष्ट कह रही थी कि इस राजाने उन रात्रुक्षियों के रस-सागरमें लहराने वाले हृदय-क्रमलको निमीलित कर दिया है।। ३३।। प्रहार करनेके लिए उपर उठी ही हुई तलबारमें उस राजाका प्रतिविस्व पड़ रहा था श्रतः वह ऐसा जान पड़ना था मानो युद्ध रूप सायंकालके समय विजय-लक्ष्मीके साथ अभिसार करनेके लिए उसने नील वस्त्र ही पहिन रक्खे हों ॥ ३४ ॥ निरन्तर वीर-रसके अभियोगसे खेदको प्राप्त हुई इस युवाकी चञ्चल दृष्टि भुकुटिरूपी लताकी छायामें क्ष्मा भरके लिए ठीक इस तरह विश्रामको प्राप्त हुई श्री जिस् प्रकार युवा पुरुषके द्वारा निरन्तरके उपभोगाने खेदिन विकासिनी क्रिसी छायादार शीतल रथानमें विश्रामको प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ कल्लूरीके बहाने प्रश्वीने, कपूरके बहाने की विने स्त्रीर स्रोठोंकी लाल-लाल कान्तिके बहाने रितने एक साथ उसका आलिङ्गन किया था-बड़ा सौभाग्यशाली था वह राजा ॥ ३६ ॥ कुमार्गमें स्थापित द्रग्डसे जिसे स्थिरता ग्राप्त हुई है [ पक्षमें पृथिवीपर टेकी हुई लाठीसे जिसे बल मास हुआ है ] जो अत्यन्त जुद्धिको प्राप्त है [पक्षमें जो सक्सिय बूदा है ] और मर्यादा की रक्षा करने बाला है [प्रक्षमें एक स्थानपर स्थित रहने बाला है ] ऐसा इसका क्षात्र धर्म ही इसकी राजलक्ष्मीकी रक्षा करनेके लिए कञ्चकी हुआ था ॥ ३७ ॥ मूँकि यह राजा सबके लिए इच्छानुसार पदार्थ देता था त्र्यतः याचकोंके समृहसे खदेड़ी हुई जिन्ता केवल उस चिन्तामणिके पास पहुँची श्री जिसके कि द्वातके मनोरथ साचक न मिलनेसे व्यर्थ हो रहे थे ॥३८॥ जिनके ललादका मूलभाग सिन्हुरकी

मुद्रासे लाल-लाल हो रहा है ऐसे रांजालोग आज्ञा शिरोधार्यकर दूर-दूरसे इसकी उपासनाके लिए इस प्रकार चले आते थे मानो इसका प्रताप उनके बाल पकड़ उन्हें खींच-खींचकर ही ले आ रहा हो ॥३६॥ इस प्रकार वह राजा विद्वानों और शत्रुओंको कान्तारसमाश्रित— स्नियोंके रसको प्राप्त [पक्षमें बनको प्राप्त] तथा हारावसक — मिर्णयों-की मालासे युक्त [पक्षमें हा हा कारसे युक्त] करके लीलामें लालसा रखने वाली चपल लोचनाओंके साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥ ४०॥

तदनन्तर उसने एक दिन पूर्णिमाकी रात्रिको जब कि आकाश मेघ रहित होनेसे बिलकुल साफ था, पतिहीन खियोंको कष्ट पहुँचानेके पापसे ही मानो राहुके द्वारा प्रसे जाने वाले चन्द्रमाको देखा ॥४१॥ उसे देखकर राजाके मनमें निम्न प्रकार त्रितर्क हुए-क्या यह मिदरासे भरा हुआ रात्रिका एकटिक मिए। निर्मित कटोरा है ? या चक्राल भौरों के समूहसे चुन्वित आकाशगङ्गाका खिला हुआ सफेद कमल है ? या ऐरावत हाथीके हाथसे किसी तरह खूटकर गिरा हुआ पड़-युक्त मृग्गालका कन्द है १ या तील मिग्गमय दर्पणकी बाभासे युक्त आकारामें मूँछ सहित मेरा मुख ही प्रतिबिम्बित हो नहा **है ? इ**स प्रकार क्ष्माभर विचार कर उदारहृदय राजाने निश्चय कर लिया कि यह चन्द्रब्रहण है और निश्चयंके बाद ही नेत्र बन्दकर मनका खेद प्रकट करता हुन्या राजा इस प्रकार चिन्ता करने लगा॥ ४२-४३-४४ ।। हाय ! हाय ! अचिन्त्य तेजसे शुक्त इस चन्द्रमाके उपर यह क्या बड़ा भारी कष्ट ऋा पड़ा ? ऋथवा क्या कीई किसी बरह नियतिके नियोगका उल्लंघन कर सकता है ? ।।४५।। नेत्रानलसे जले हुए अपने बन्धु कामदेवको अमृतनिष्यन्दसे जीवित कर यह चन्द्रमा उस बैरका बदला लेनेके लिए ही माजी कोथसे महादेवजीके मरतक पर अपना

पद-पैर [ स्थान ] जमाये हुए है ।। ४६ ।। यदि यह चन्द्रमा ऋपनी सुन्दर किरणोंके समूह द्वारा प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त नहीं कराता तो यह समुद्र बड़वानलके जीवित रहते चिरकाल तक अपने जीवन-[जिन्दगी पक्षमें जलसे] युक्त कैसे रहता ? वह तो कभीका सूख जाता ? ।। ४७ ।। मैंने अमृतकी खान होकर भी केवल देवोंको ही आजरा-मरता प्राप्त कराई संसारके अन्य प्राणियोंको नहीं अपनी इस अनु-दारतासे लज्जित होता हुआ ही मानो यह चन्द्रमा पूर्ण होकर भी बार-बार अपनी क्रशता प्रकट करता रहता है।। ४८।। अनिवार्य तेजको धारण करने वाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार रूप चोरोंकी सेनाको हटाकर रतिकियामें फाँसीकी तरह बाधा पहुँचानेवाले क्षियोंके मानको अपनी किरणोंके अवभागते [पक्षमें हाथके अवभागते ] नष्ट करता है।। ४६॥ जिसके गुरा समस्त संसारमें त्राभूषणकी तरह फैल रहे हैं ऐसा यह चन्द्रमा भी [पक्षमें राजा भी ] जब इस **अ**पित्तको प्राप्त हुआ है तब दूसरा सुखका पात्र कौन हो सकता है ? ।। ५० ।। जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच-चलनेवाले जहाजसे बिछुड़े हुए पक्षियोंको कोई भी शरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियोंके आने पर इस जीवको कोई शरण नहीं है ॥ ५१ ॥ यह लक्ष्मी चिरकाल तक पानीमें रही [पक्षमें कोधसे दूर रही ] फिर भी कभी मैंने इसका हृदय ऋार्द्र नीला [पक्षमें दयासम्पन्न ] नहीं देखा ऋतः विद्वान् मनुष्यमें भी यदि इसका लेह स्थिर नहीं रहता तो उचित ही है ॥५२॥ निजका थोड़ासा प्रयोजन होने पर भी मैंने परिवारके निमित्त जो यह लक्ष्मी बढ़ा रखी है सो क्या मैंने अपने आपको गुड़से लपेटकर मकोड़ोंके लिए नहीं सौंप दिया है ? ॥ ५३ ॥ साँपके शरीरकी तरह प्रारम्भमें ही मनोहर दिखने वाले इन भोगोंमें अब मैं किसी प्रकार विश्वास नहीं करता क्योंकि मृगतृब्णाको पानी समभः

प्यासा मृग ही प्रतारित होता है, बुद्धिमान मनुष्य नहीं ॥ ५४ ॥ वह ईर्ष्यांछ जरा कहींसे खाकर खन्य ब्रियोंके साथ समागमकी लालसा रखने वाले हमलोगोंके बाल खींच कुछ ही समय बाद पैरकी ऐसी ठोकर देगी कि जिससे सब दाँत भड़ जावेंगे ॥ ५५॥ अरे तुम्हारा ! शरीर तो बड़े-बड़े बलवानोंसे [ पक्षमें बुढ़ापाके कारण पड़ी हुई त्वचाकी सिकुड़नोंसे ] घिरा हुआ था फिर वह अनङ्ग क्यों नष्ट हो गया—कैसे भाग गया ?—इस प्रकार यह जरा वृद्ध मानवके कानोंके पास जाकर उठती हुई सकेदीके वहाने मानो उसकी हँसी ही करती है ॥५६॥ भले ही यह मनुष्य शृङ्गारादि रसोंसे परिपूर्ण हो [ पक्षमें जलसे भरा हो] पर जिसके बालोंका समृह खिले हुए काशके फूलोंकी तरह सकेंद हो चुका है उसे यह युवत कियाँ हिंदुयोंसे भरे हुए चारडालके कुएँ के पानीकी तरह दूरसे ही छोड़ देती हैं ॥ ५७॥ मनुष्यके सरीरमें कुटिल केशरूप लहरोंसे युक्त जो यह सौन्दर्यरूपी सरोवर लवालव भरा होता है उसे बुढ़ापा त्वचाकी सिकुड़नोंके बहाने मानो नहरें खोलकर ही बहा देता है ।। ५८ ॥ जो बिना पहिने ही शरीरको अलंकत करने वाला आभूषण था वह मेरा यौवन रूपी रत्न कहा गिर गया ? मानो उसे खोजनके लिए ही बृद्ध मनुष्य अपना पूर्व भाग मुकाकर नीचे-नीचे देखता हुआ पृथिवी पर इधर-उधर चलता है ।। ५६ ।।इ स प्रकार जरारूपी चंट दूतीको आगे भेज कर आपदाओंके समूह रूप पैनी पैनी डाढोंको धारण करनेवाला यमराज जबतक हठात् मुझे नहीं यस लेता है तबतक मैं परमार्थकी सिद्धिके लिए प्रयत्न करता हूँ ॥ ६० ॥ ऐसा विचार कर वैराग्यवान राजाने अपने कर्तव्यका निश्चय किया और प्रातःकाल होते ही तपके लिए जानेकी इच्छासे मन्त्री तथा बन्धुजनोंसे पूछा सो ठीक है वह कौन वस्तु है जो विवेकी जनोंको मोह उत्पन्न कर सके ? ।। ६१ ।।

राजाका एक सुमन्त्र मन्त्री था, जब उसने देखा कि राजा परलोक की सिद्धिके लिए राज्यलक्ष्मीका तृराके समान त्याग कर रहे हैं तब वह विचित्र तत्त्वसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले वचन कहने लगा ॥६२॥ हे देव ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाशपुष्पके आभूषरोंके समान निर्मूल जान पड़ता है । क्योंकि जब जीव नामका कोई पदार्थ ही नहीं है तब उसके परलोककी वार्ता कहाँ हो सकती है ॥ ६३ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न अवयवोंमें न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है और न मरनेके बाद निकलता ही ॥ ६४ ॥ किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूर्ण, पानी और आवलोंके संयोगसे एक उन्माद पैदा करनेवाली शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथिवी, अप्नि, जल और वायुके संयोगसे कोई इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उत्पन्न हो जाता है ॥ ६५ ॥ इस-लिए राजन ! प्रत्यक्ष छोड़ कर परोक्षके लिए व्यर्थ ही प्रयन्न न करो । मला, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो गायके स्तनको छोड़ सींगोंसे दृध हुहेगा ? ॥ ६६ ॥

मन्त्रीके वचन सुन जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है उसी प्रकार उसके वचनोंको खरिडत करता हुआ राजा बोला—अये सुमन्त्र ! इस निःसार अर्थका प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम भी मानो निर्धंक कर दिया ॥ ६० ॥ हे मन्त्रिन ! यह जीव अपने शरीरमें सुखादिकी तरह स्वसंवेदनसे जाना जाता है क्योंकि उसके स्वसंविदित होने में कोई भी बाधक कारण नहीं है और चूँकि बुद्धि-पूर्वक व्यापार देखा जाता है अतः जिस प्रकार अपने शरीरमें जीव है उसी प्रकार दूसरेके शरीरमें भी वह अनुमानसे जाना जाता है ।। ६८ ॥ तत्कालका उत्पन्न हुआ बालक जो माताका स्तन पीता है उसे पूर्वभवका संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखाने वाला नहीं है

इसलिए यह जीव नया ही उत्पन्न होता है—ऐसा आत्मझ मनुष्य को नहीं कहना चाहिये॥ ६९॥ चूँकि यह आत्मा अमूर्त्तिक है और एक ज्ञानके द्वारा ही जाना जा सकता है अतः इसे मूर्त्तिक दृष्टि नहीं जान पाती। अरे ! अन्यकी बात जाने दो, बड़े-बड़े निपुण मनुष्योंके द्वारा भी लाई हुई पैनी तलवार क्या कभी आकाशका भेदन कर सकती है ? ॥ ७० ॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता है—यह जो तुमने कहा है उसका वायुसे प्रज्वलित अग्निके द्वारा संतापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार है क्योंकि भूतचतुष्टय के रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता।। ७१ ॥ ऋौर गुड़ आदिके सम्बन्धसे होने वाली जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने उदाहरण दिया है वह चेतनके विषयमें उदाहरण कैसे हो सकती है ? तुम्हीं कहो ॥ ७२ ॥ इस प्रकार यह जीव अमूर्त्तिक निर्वाध, कर्ती, भोक्ता, चेतन, कथिब्रित् एक और कथिचत् अनेक है तथा विपरीत स्वरूप वाले शरीरसे पृथक ही है।। ७३।। जिस प्रकार अग्निकी शिखाञ्जोंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन उसे हठात् इधर-उधर ले जाता है इसी प्रकार यह जीव स्वभावसे ऊर्ध्वंगति है-अपरको जाता है परन्तु पुरातन कर्म इसे हठात अनेक गतियोंमें ले जाता है ॥७४॥ इसलिए मैं आत्माके इस कर्म कलक्क्को तपश्चरराके द्वारा शीघ्र ही नष्ट करूँगा क्योंकि अमूल्य मशिपर किसी कारण वश लगे हुए पङ्कको जलसे कौन नहीं धो डालता ? ॥ ५५ ॥ इस प्रकार महाराज दशरथने सुमन्त्र मन्त्रीके प्रश्नका निर्वाध उत्तर देकर ऋतिरथ नामक पुत्रके लिए राज्य दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि परमार्थको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी तिस्पृह इष्टि पृथिवीको तृरण् भी नहीं समभृती ।। ७६ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार अस्तोन्मुख सूर्य चकवियोंको रुलाता है

उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूछ कर वनकी झोर जाते हुए राजाने श्रपनी प्रजाको सबसे पहले रुलाया था ॥ ७७ ॥ वह राजा यद्यपि अवरोध-अन्तःपुरको छोड़ चुके थे फिर भी अवरोधसे सहित थे (अव-रोध-इन्द्रियदमन अथवा संबरसे सहित थे) और यद्यपि नक्षत्रों-ताराखोंने उनका संनिधान छोड़ दिया था फिर भी राजा-चन्द्रमा थे [ अनेक क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे ] और यद्यपि नगर निवासी लोगोंके हृदयमें स्थित थे तो भी वनमें जा पहुँचे थे। [ नगर निवासी लोग अपने मनमें उनका चिन्तन करते थे ] सो ठीक ही है क्योंकि राजात्र्योंकी ठीक-ठीक स्थितिको कौन जानता ?।।७८।। उन जितेन्द्रिय राजाने सर्वप्रथम श्री विमलवाहन गुरुको नमस्कार किया श्रीर फिर उन्होंके पाससे राजाच्योंके साथ-साथ भयंकर कर्मों के क्षयकी शिक्षा देने वाली जिन-दीक्षा धारण की ॥७९॥ वह मुनि समुद्रान्त पृथिवीको धारण कर रहे थे [पक्षमें पृथिवी जैसी निश्चल मुद्राको धारण कर रहे थे], युद्धमें स्थित शत्रुद्धोंको नष्ट कर रहे थे [ पक्षमें-शरीर स्थित काम क्रोधादि शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे], मोतियोंके उत्तम अलंकार धारण किये हुए थे [ पक्षमें उत्तम ऋलंकारोंको छोड़ चुके थे ] और प्रजाकी रक्षा कर रहे थे [पक्षमें प्रकृष्ट जाप कर रहे थे ] इस प्रकार बनमें भी मानो साम्राज्य धारण किये हुए थे ॥८०॥ उन मुनिराजका विशाल शरीर ध्यानके सम्बन्धसे बिलकुल निश्चल था, शत्रु श्रौर मित्रमें उनकी समान वृत्ति थी तथा शरीरमें सर्प लिपट रहे थे ऋतः वनके एक देशमें स्थित चन्दन बृक्षकी तरह सुशोमित हो रहे थे ॥ ८१ ॥ सूर्य की तपमें अल्प इच्छा है [ माध मासमें कान्ति मन्द पड़ जाती है ] परन्तु मुनिराजकी तपमें अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष है [ रात्रि सहित है ] परन्तु मुनिराज निर्दोष थे ऋौर ऋग्नि मलिनमार्गसे युक्त है [क्रुप्रावर्त्मा श्रप्तिका नामान्तर है ] परन्तु मुनिराज उज्ज्वलमार्गसे

युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन गुगासागर मुनिराजकी समानता कोई भी नहीं कर सका था ॥८२॥ तदनन्तर वे धन्य मुनि-राज मोक्ष-महलकी पहली नींवके समान वारह प्रकारके कठिन तप तपकर समाधिपूर्वक शरीर छोड़ते हुए सर्वार्थसिद्धि विमानमें जा पहुँचे ॥ ८३॥

वहाँ वे अपने पुरुषके प्रभावसे तैंतीस सागरकी आयु वाले वह श्रहमिन्द्र हुए जो कि मोक्षके पहले प्राप्त होनेवाले सर्वोक्ट सुखोंके मानो मूर्तिक समूह ही हों ॥ ८४ ॥ चूँकि वहाँ सिद्ध परमेश्री रूप आभरणाँसे मनोहर मुक्तिरूपी लक्ष्मी निकटस्थथी इसी लिए मानो उस श्रहमिन्द्रका मन अन्य स्त्रियोंके साथ कीड़ा करनेमें निस्पृह था॥८५॥ देदीप्यमान रत्नोंसे खचित उस ऋमिन्द्रका सुवर्णमय मुकुट ऐसा जान पड़ता था मानो शरीरमें प्रकाशमान स्वाभाविक तेजके समूहकी लम्बी शिखा ही हो ॥८६॥ अत्यन्त सुन्दर ऋहिमन्द्रके तीन रेखाओंसे सुशोभित कण्ठमें पड़ी हुई मनोहर हारोंकी माला ऐसी जान पड़ती थी मानो अनुरागसे भरी हुई मुक्तिलक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई कटाक्ष्मेंकी छटा ही हो ॥ ८७॥ उस ऋहमिन्द्रका तेज हजारों सूर्योंसे ऋधिक था पर सन्ताप करने वाला नहीं था, और शृङ्गारका साम्राज्य अनुपम था पर मनको विकृत करनेवाला नहीं था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था थी, नयनहारी रूप था, विशाल आयु थी, छद्वितीय पद था और सम्यत्तवसे शुद्ध गुगा थे। वस्तुतः उसकी कौन-सी वस्तु तीनों लोकोंमें लोकोत्तर नहीं थी॥८६॥ जो मूर्ख उस ब्यहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान ज्ज्ज्वल समस्त गुर्णोंको कहना चाहता है वह प्रलय कालके समय पृथिवीको डुबाने वाले समुद्रको मानो अपनी भुजाओंसे तैरना चाहता है।। ६०॥

जिस प्रकार स्वाति नक्षत्रके जलकी बूंद मुक्तारूप होकर सीपके

गर्भमें खबतीर्एं होती है उसी प्रकार यह आहमिन्द्र आजसे छह माह बाद आपकी इस प्रियांके गर्भमें प्रायः मुक्त रूप होता हुआ अवतीर्एं होगा ॥ ६१ ॥ इस प्रकार मुनिराजके द्वारा अच्छी तरह कहे हुए श्री तीर्थंकर भगवान्के पूर्वभवका बृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने मित्रों सिहत रोमाञ्चित हो उठा जिससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो खिले हुए कदम्बके फूलोंका समूह ही हो ॥ ६२ ॥ अनन्तर राजाने अपनी रानीके साथ प्रशंसनीय विद्यांके आधारभूत उन मुनिराजकी योग्य सामग्री द्वारा पूजा की, विधि पूर्वंक नमस्कार किया और फिर यथा समय आनेवाले देवों तथा विद्वानोंका सम्मान करनेके लिए वह अतिथि-सत्कारका जानने वाला राजा शीघ्र ही अपने घर वापिस चला गया ॥ ६३ ॥

इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित अमेशर्माम्युदय महाकाञ्चमें चतुर्थं सर्गं समाप्त हुआ



## पञ्चम सर्ग

राजा महासेन हर्षसे उत्सव करानेके लिए सभामें बेठे ही थे कि उनकी दृष्टि व्याकाश-तटसे उतरती हुई देवियों पर जा पड़ी ॥ १ ॥ तारकाएँ दिनमें कहाँ चमकतीं ? विजलियाँ भी मेघरहित आकाशमें नहीं होतीं और अन्निकी ज्वालाएँ भी तो इन्धन रहित स्थानमें नहीं रहतीं फिर यह तेज क्या है-इस प्रकार वे देवियाँ आश्चर्य उत्पन्न कर रही थीं ॥ २ ॥ वे देवियाँ ऊपरसे नीचेकी त्रोर त्रा रही थीं, उनका नीचेसे लेकर कन्चे तकका भाग मेघोंसे छिप गया था मेघोंके उपर उनके केवल मुख ही प्रकाशमान हो रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुई चन्द्रमाकी सेना ही हो ॥३॥ उन देवियोंके स्त्राभरणोंकी कान्ति सब खोर फैल रही थी जिससे खासा इन्द्रधनुष बन रहा था, उस इन्द्रधनुषके बीच बिजलीके समान कान्तिवाली वे देवियाँ मनुष्योंको सुवर्णमय बागोंके समृहके समान जान पड़ती थीं ॥४॥ पहले तो वे देवियाँ त्राकाराकी दीवाल पर कान्तिरूप परदासे ढके हुए अनेक रङ्गोंकी शोभा अकट कर रही थीं फिर कुछ-कुछ आकारके दिखनेसे तूलिका द्वारा लिखे हुए चित्रका भ्रम करने लगी थीं ॥ ५ ॥ उनके मुखोंके पास सुगन्धिके कारण जो भौरे मँडरा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखोंको चन्द्रमा समभ प्रसनेके लिए राहुआंका समूह ही आ पहुँचा हो ॥ ६ ॥ उन देवियोंके चरणोंमें पद्मराग मणियोंके नूपुर थे जिनके छलसे ऐसा मालूम होता था मानो सूर्यंने अपने प्रभावसे अनेक रूप धारण कर 'ख्राव लोग क्षरा भर यहाँ ठहरिये' यह कहते हुए कामवश उनके चररा

ही पकड़ रखे हों ॥ ७ ॥ उनके निर्मल कर्छोंमें बड़े-बड़े हार लटक रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद मिलनेके कारण आकाशगङ्गा ही बड़े गौरवसे उनका आलिङ्गन कर रही हो ॥ ८ ॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतली थी कि दृष्टिगत नहीं होती थी। केवल स्थूल स्तन-मण्डलके सद्भावसे उसका अनुमान होता था। साथ ही उनके नितम्ब भी अत्यन्त स्थूल थे इस प्रकार अपनी अनु पम रूप-सम्पत्तिके द्वारा वे समस्त संसारको तुच्छ कर रही थीं ॥ ८ ॥ पारिजात पुष्पोंके कर्णाभरणके स्पर्शसे ही मानो जिनके आगे मन्द-मन्द वायु चल रही है ऐसी वे देवियाँ राजाके देखते-देखते आकाशसे सभाके समीप आ उतरीं ॥ १० ॥

वहाँ सामने ही लाल कमलके समान कोमल मिएयों के खम्भों से सुशोभित चन्द्रकान्त-मिएयों का बना सभामण्डल उन देवियोंने ऐसा देखा मानो प्रतापसे रुका हुआ और आश्चर्यकारी अभ्युद्यसे सम्पन्त राजाका निर्मल यश ही हो ॥ ११ ॥ उस सभामण्डपमें सुमेर पर्वतके समान ऊँचे सुवर्णमय सिंहासन पर बैठे और उदित होते हुए चन्द्रमा के समान सुन्दर राजाको उन देवियोंने बड़े हर्षके साथ देखा । उस समय राजा प्रत्येक क्ष्मण बढ़ते हुए अपने यशरूपी राजहंस पिक्षयोंके समूहके समान दिखनेवाले क्षियोंके हस्त-संचारसे उच्छलित सकद चगरोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था। पास बैठे हुए दक्षिण देशके बड़े बड़े कवि हदयमें चमत्कार पैदा करनेवाली उक्तियाँ सुना रहे थे, उन्हें सुनकर राजा अपना शिर हिला रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन उक्तियोंके रसको भीतर ले जानेके लिए ही हिला रहा था जानेके लिए ही हिला रहा हो। उस समय वहाँ जो गीति हो रही थी वह किसी चन्द्रसुखीके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रसुखीका स्वर [आवाज] अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [निषाद गान्धर्व आदि]

भी अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रमुखीका रूप अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका रूपक भी [अलंकार विशेष] अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रमुखी राग सहित होती है उसी प्रकार वह गीति भी राग [ध्वनि-विशेष ] से सहित थी, जिस प्रकार चन्द्रमुखी प्रथक् प्रथक् मूर्च्छना-मोह धारण करती है उसी प्रकार गीति भी पृथक-पृथक मुर्च्छना-स्वरोंके चढ़ाव-उतारको धारण कर रही थी श्रीर चन्द्रमुखी जिस प्रकार उज्ज्वल होती है उसी प्रकार गीति भी उज्ज्वल थी-निर्दोष थी। राजा श्रर्धोन्मीलित नेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था। राजाकी दोनों बगलोंमें काली-काली कस्तूरी लगी हुई थी श्रौर कानोंमें मिएमिय कुण्डल देदीप्यमान थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कस्तूरीके छलसे छिपे हुए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके लिए कुएडलोंके बहाने सूर्य और चन्द्रमा ही उसके कानोंके पास आये हों। अङ्ग, बङ्ग, मगध, आन्ध्र, नैषध, कीर, केरल, कलिङ्ग और कुन्तल देशके राजा पास बैठकर उसकी उपासना कर रहे थे। कोधकी बात जाने दो यदि वह राजा विलाससे भी श्रपनी भौंह ऊपर उठाता था तो अन्य राजा डर जाते थे ॥ १२-१७॥ हमारे कार्यकी चतुराई देखनेके लिए क्या स्वामी-इन्द्र महाराज ही पहलेसे आकर विराज-मान हैं ? अथवा आजसे लेकर सज्जनोंकी दरिद्रताको दूर भगानेके लिए कुवेर ही ऋ।कर उपस्थित हैं, ऋथवा हम लोगोंको ऋकेला सुन-कर तंग करनेके लिए राजाके बहाने साक्षात् कामदेव ही यहाँ आ पहुँचे हैं। अन्यथा इनकी लोकोत्तर कान्ति इस पृथिवीको मात क्यों करती—इस प्रकार तर्कणा करती हुई वे देवियाँ बड़े आनन्दके साथ राजा महासेनके समीप पहुँचीं और 'चिरञ्जीव रहो, समृद्धिमान रहो तथा सर्वदा शत्रुत्रोंको जीतो' इत्यादि वचन जोर-जोरसे कहने लगीं ॥ १८-२० ॥

राजाने उन देवियोंको यहामें तत्पर किंकरोंके द्वारा लाये हुए आसनों पर इस प्रकार बैठाया जिस प्रकार कि शरद ऋतुके द्वारा खिले हुए कमलों पर सूर्य अपनी किरणोंको बैठाता है ॥२१॥ राजाके देखते ही उन देवियोंके शरीरमें रोमराजि अङ्कुरित हो उठी थी जिससे वे देवियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरीरमें धँसे हुए कामदेवके वाणोंकी बाहर निकली हुई मूठोंसे ही चिद्धित हो रही हैं ॥ २२॥ जिस प्रकार निर्मल आकाशमें चमकती और श्रवण तथा हस्त नक्षत्र-रूप आभूषणोंसे युक्त तारकाएँ चन्द्रमाको सुशोभित करती हैं उसी प्रकार निर्मल वालोंसे सुशोभित एवं हाथ और कानोंके आभूषणोंसे युक्त देवाङ्गनाएँ कान्तिमान राजाको सुशोभित कर रही थीं ॥ २३॥

तद्नन्तर दाँतोंकी किरण रूप कुन्द-कुड्मलोंकी मालासे सभाको विभूषित करते हुए राजाने व्यतिथिसत्कारसे जिनका खेद दूर कर दिया गया है ऐसी उन देवियोंसे निम्न प्रकार वचन कहे ॥ २४॥

जब कि स्वर्ग अपने श्रेष्ठ गुरासे तीनों लोकोंमें गुरुतर गरानाको धारण करता है तब आप लोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी मनुष्योंके घर पधारेंगी ? किन्तु वह एक रीति ही है अथवा धृष्टता ही अथवा अधिक वार्तालाप करनेका एक बहाना ही है जो कि आप जैसे निरपेक्ष व्यक्तियोंके पधारने पर भी पूछा जाता है कि आपके पधारनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ २५-२६॥

राजाके उक्त बचन सुन देवियों द्वारा प्रेरित श्री देवी दाँतोंकी किरण रूप मृणालकी नलीसे कानोंमें अमृत उँडेलती हुई-सी बोली ॥ २० ॥ हे राजन ! आप ऐसा न कहिये। आपकी सेवा करना ही हम लोगोंके पृथिवी पर आनेका प्रयोजन है अथवा हम तो हैं ही क्या ? कुछ दिनों बाद साक्षांत् इन्द्र महाराज भी साधारण किंकरकी तरह यह कार्य करेंगे ॥ २८ ॥ अतीतकी बात जाने दीजिये, अब भी देव-दानवों

श्रौर मनुष्योंके बीच ऐसा कौन है ? जो श्रापके गुर्खोंकी समानता प्राप्त कर सके ? फिर त्र्यागे चलकर तो त्र्याप लोकत्रयके गुरुके गुरु [पिता] होने वाले हैं ॥ २६ ॥ हे राजन् ! मैंने अपने आनेका सूत्रकी -तरह संनेपसे जो कुछ कारण कहा है उसे अब मैं भाष्यकी तरह विस्तारसे कहती हूँ, सुनिये ॥३०॥ श्री त्र्यनन्तनाथका तीर्थ प्रवृत्त होनेके बाद जो छह माह कम चार सागर व्यतीत हुए हैं उनके पल्यका श्रन्तिम भाग इस भारतवर्षमें श्रधर्मसे दूषित हो गया था ॥ ३१ ॥ जबसे उस अधर्मरूपी चोरने छल पूर्वक शुद्ध सम्यादर्शन रूपी रत्न चुरा लिया है तभीसे इन्द्र भी जिनेन्द्रदेवकी त्रोर देख रहा है-उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और इसी लिए मानो वह तभीसे अनिमेषलोचन हो गया है ॥ ३२ ॥ हे राजन् ! अब आपकी जो सुत्रता नामकी पत्नी हैं छह माह बाद उसके गर्भमें श्री धर्मजिनेन्द्र अवतार लेंगे—ऐसा इन्द्रने अवधिज्ञानसे जाना है ॥ ३३ ॥ और जानते ही समस्त देवोंके अधिपति इन्द्र महाराजने हम लगोंको बुलाकर यह आदेश दिया है कि तुम लोग जात्र्यो त्र्यौर श्री जिनेन्द्रकी भावी माताकी त्रादर पूर्वक चिर काल तक सेवा करो ॥ ३४ ॥ इसलिए हे राजन ! जिस प्रकार कुमुदिनियोंका समूह चन्द्रिकाका ध्यान करता है उसी प्रकार आया हुआ यह देवियोंका समूह आपकी आज्ञासे अन्तःपुरमें विराजमान त्र्यापकी प्रियवहभाका ध्यान करना चाहता है ॥ ३५॥ इस प्रकार राजाने जब मुनिराजके वचनोंसे मिलते-जुलते श्री देवीके वचन सुने तब उनका स्रादर पहलेसे दूना हो गया स्रोर उन्होंने नगर तथा घर दोनों ही जगह शीघ्र ही उत्सव कराये ॥ ३६ ॥

तदनन्तर जिस प्रकार सूर्य अपनी किरगोंको चन्द्र-मण्डलमें भेज देता है उसी प्रकार राजाने उन प्रसन्नचित्त देवियोंको कक्षुकीके साथ शीघ्र ही अन्तःपुरमें भेज दिया ॥ ३७ ॥ वहाँ उन देवियोंने सोनेके सुन्दर सिंहासनपर बेठी हुई रानी सुत्रताको देखा। वह सुत्रता विद्वानों के कर्णाभरणकी प्रीतिको पूरा करने वाले गुणोंके समूहसे पूरित थी। शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भौरे मँडरा रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानों कल्प वृक्षकी मझरी ही हो। क्या ही आश्चर्य था कि वह यद्यपि संभ्रमपूर्वक घुमाये हुए चक्कल लोचनोंके छोरसे निकली हुई सफदे किरणोंके समूहसे समस्त मकानको सफदे कर रही थी। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इष्टिसिद्धि ही हो, तारु-एयलक्ष्मीकी मानो जान ही हो, कान्तिकी मानो साम्राज्य-पदवी ही हो श्रोर विलास तथा वेषकी मानो चेतना ही हो। इसके सिवाय अनेक राजाओंकी रानियोंके समूह उसके चरणोंकी वन्दना कर रहे थे। ॥ ३८-४१॥ उन देवियोंने चिरकालसे जो सुन्दरताका आहंकार संचित कर रखा था उसे देवाङ्गनाओंके शरीरकी कान्तिको जीतने वाली राजाकी रानीको देखते ही एक साथ छोड़ दिया॥ ४२॥

इसकी श्री-शोभा [ पक्षमें श्री देवी ] सब प्रकारका सुख देनेवाली है, भारती-वाणी [ पक्षमें सरस्वती देवी ] प्रिय वचन बोलनेवाली है, रित-प्रीति [ पक्षमें रित देवी ] अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ रहती है, सौम्यदृष्टि, कर्णमोटिका-कानोंतक मुड़ी हुई है [ पक्षमें चामुण्डा देवी इसपर सदा सौम्य दृष्टि रखती है ], सुसज्जित केशोंकी आविल, कालिका-कृष्णवर्ण है [पक्षमें कालिकादेवी इसके केश सुसज्जित करती है ], शीलवृत्ति, अपराजित, अखिण्डत है [ पक्षमें अपराजिता देवी सदा इसके स्वभावानुकृत प्रवृत्ति करती है ] मनःस्थिति, वृषप्रण्यिनी- धर्मके प्रेमसे ओत-प्रोत है [ पक्षमें इन्द्राणी देवी सदा इसके मनमें है ], ही लज्जा, प्रसत्ति प्रसन्नता, वृति-धीरज, कीर्ति-यश और कान्ति-दीप्ति [ पक्षमें ही आदि देवियाँ ] एक दूसरेकी स्पर्धासे ही मानो इसके दीप्ति [ पक्षमें ही आदि देवियाँ ] एक दूसरेकी स्पर्धासे ही मानो इसके

कुलको अलंकृत करनेमें उद्यत हैं। इस प्रकार श्री आदि देवियाँ गुणों-से वशीभूत होकर पहलेसे ही इसकी सेवा कर रही हैं, फिर कही इस समय इन्द्रकी आज्ञानुसार हम क्या कार्य करें ?—इस प्रकार परस्पर कहकर उन देवियोंने पहले तो त्रिलोकीनाथकी माताको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, इन्द्रका आदेश प्रकट किया और फिर निम्न प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया ॥ ४३-४६ ॥

किसी देवीने चन्द्रकान्त मिएके दण्डसे युक्त नील मिएयोंका बना **छत्र उस मुलोचना रानीके ऊपर लगाया जो ऐसा जान पढ़ता था** मानी जिसके बीच आकाशगंगाका पूर उतर रहा हो ऐसा आकाशका मण्डल ही हो ॥ ४७॥ किसी देवीने रानीके मस्तक पर फूलोंसे सुशो-भित चूड़ावन्धन किया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो त्रिभुवन विजयकी तैयारी करने वाले कामदेवका तूर्णीर ही हो ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार संध्याकी शोभा त्राकाशमें लालिमा उत्पन्न करती है उसी प्रकार किसी देवीने रानीके शरीरमें श्रंगराग लगकर लालिमा उत्पन्न कर दी और जिस प्रकार रात्रि त्राकाशमें चन्द्रमाको घुमाती है उसी प्रकार कोई देवी चिर काल तक सुन्दर चमर घुमाती रही ॥ ४९ ॥ रानीके मस्तक पर किसी देवीने वह केशोंकी पङ्क्ति सजाई थी जो कि मुख-कमलके समीप सुगन्धके लोभसे एकत्रित हुए भ्रमरसमूहकी शोभाको चुरा रही थी॥ ५०॥ किसी देवीने रानीके कपोलों पर कस्तूरी रससे मकरीका चिह्न बना दिया जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सौन्दर्य-सागरकी गहराई ही कह रहा हो ॥ ५१ ॥ किसी देवीने उस सुवदनाको निर्मल मिएयोंके समृहसे ऐसा सजा दिया कि जिससे वह बड़े-बड़े ताराओं और चन्द्रमासे सुन्दर शरद् ऋतुकी रात्रिकी तरह सुशोभित होने लगी ॥ ५२ ॥ कोई मृगनयनी देवी वीग्णा और बाँसुरी बजाती हुई तभी तक गा सकती थी जब तक कि उसने रानीके द्वारा कही हुई

असृतवाहिनी वाणी नहीं सुनी थी ॥ ५३ ॥ किसी एक देवीके द्वारा स्थूल नितम्ब-मण्डल पर धारण किया हुआ पटह-रागसे चक्कल हस्तके अप्रभागसे ताड़ित होता हुआ घृष्ट कामीकी तरह अधिक शब्द कर रहा था ॥ ५४ ॥ किसी एक देवीने रानीके आगे ऐसा नृत्य किया जिसमें भोंहें चल रही थीं, नेत्र नये नये विलासोंसे पूर्ण थे, स्तन काँप रहे थे, हाथ उठ रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आश्चर्य उत्पन्न कर रहा था और काम स्वयं नृत्य कर रहा था ॥ ५५ ॥ उस समय उन देवियोंने सेवाका वह समस्त कौशल जो कि अत्यन्त इष्ट था, उत्तम था और जिसे वे पहलेसे जानती थीं स्पर्धासे ही मानो प्रकट किया था ॥ ५६ ॥

उस समय वह राजाकी त्रिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार उत्तम कविकी वाणीमें सब छोरसे विद्वानोंको छानन्दित करने वाले उपमादि छलंकार निहित रहते हैं उसी प्रकार राजाकी प्रियाको भी देवियोंने सब छोरसे कटकादि छलंकार पहिना रक्खे थे, उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार माधुर्यादि गुणोंसे सुशोभित होती है उसी प्रकार राजाकी त्रिया भी दया-दाक्षि-एयादि गुणोंसे सुशोभित थी छौर उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार छद्ध विमह-प्रकृति प्रत्यय छादिके निर्दोष विभागसे युक्त रहती है उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी छद्ध विमह-छद्ध शरीरसे युक्त थी।। ५७।।

किसी एक दिन सुखसे सोई हुई रानीने रात्रिके पिछले समय निम्नलिखित स्वप्नोंका समृह देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गसे उतरकर त्यानेवाले जिनेन्द्र देवके लिए सीढ़ियोंको समृह ही बनाया गया हो ॥ ५८ ॥ सर्व प्रथम उसने वह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके कि चलते हुए चरणोंके भारसे पृथिवीका भार धारण करने वाले कुन्छपका मजबूत कर्पर भी दृटा जा रहा था खौर जो ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय कोलकी वायुसे चक्र्बल हुन्चा ऊँचा कैलास त्रथवा विज-यार्द्ध पर्वत ही हो ॥ ५९ ॥ तदनन्तर सींगोंके समूहसे मह-मण्डलको कष्ट पहुँचाने एवं शरद्ऋतुके मेघके समान सफेद शरीरको धारण करने वाला वह बैल देखा जो कि तीनों लोकोंमें उत्सव करानेवाले मृर्तिमान् धर्मके समान जान पड़ता था॥ ६०॥ तदनन्तर जिसने अपनी गर्जनासे दिगाज-समृहके कपोलमण्डल पर भरते हुए मद-जलके भरने सुखा दिये हैं और जो चन्द्रमण्डलमें स्थित मृगको पान की इच्छासे ही मानो श्राकाशमें छलांग भर रहा है ऐसा सिंह देखा ।।६१।। [ तदनन्तर अपनी गर्जनाके रोषसे खरिडत हुए मेघ मरडलकी विजलियोंका समूह ही मानो जिसमें आ लगा हो ऐसी, लम्बी और पीली केसरसे सुशोभित शीवाको धारण करनेवाला उन्नलता हुआ सिंह देखा ]-पाठान्तर ॥६२॥ तदनन्तर वह लक्ष्मी देखी जिसका कि शरीर विशाल कान्ति रूप तरङ्गांकी परम्परासे प्रावित और स्वभावसे ही कोमल था एवं ऐसी जान पड़ती थी मानो तत्काल घूमते हुए मन्दर-गिरि रूप विशाल मन्यत-दण्डसे मथित समुद्रसे अभी-अभी निकली है ॥ ६३ ॥ तदनन्तर बैठे हुए भ्रमरोंके समूहसे सुशोभित खिले हुए फूलोंसे युक्त दो उञ्ज्वल मालाएँ देखीं जो एसी जान पड़ती थीं मानो वायुके द्वारा त्राकाशमें दो भागोंमें विभक्त दिग्गजोंके मदसे मिलन आकाशगङ्गाका प्रवाह ही हो ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उदित होता हुआ वह चन्द्रमा देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो कलक के छलसे महादेवजी द्वारा जलाये हुए कामदेवको अध्नी गोदमें रखकर अपेष-धियोंके रसका सेवन कर जीवित ही कर रहा हो-ख्यौषधिपति जो ठहरा ॥ ६५ ॥ [ तदनन्तर वह चन्द्रमा देखा जिसकी कि चाँदनीके साथ रसक्रीड़ा करनेमें लालसा बढ़ रही थी, जो कामदेवका पुरोहित

था, और क्षियोंमें एक नवीन राग सम्बन्धी सम्भ्रमके ऋदे तका प्रति-पादन कर रहा था-स्त्रियोंमें केवल राग ही राग बढ़ा रहा था]-पाठान्तर ॥६६॥ तत्पश्चात् मैं तो सर्वथा निर्दोष हूँ [पक्षमें रात्रि रहित हूँ], लोग मेरे विषयमें मलिनाशय क्यों हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा जिसने शुद्धि प्राप्त की है खौर उस शुद्धिके उपलक्ष्यमें नक्षत्र रूप सुन्दर चावलोंके द्वारा जिसने उत्सव मनाया है ऐसा सूर्य देखा ॥ ६० ॥ तदनन्तर लक्ष्मीके नयन-युगलकी तरह स्तम्भित, भ्रमित, कुञ्जित, श्रञ्जित, स्फारित, उद्बलित, और बेल्लित आदि गति-विशेषोंसे समुद्रमें कीड़ा करता हुआ मछलियोंका युगल देखा॥ ६८॥ तदनन्तर मोतियोंसे युक्त सुवर्णमय पूर्णं कलशोंका वह युगल देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो पहले रसातल जाकर उसी समय निकलनेवाले पुरुष रूपी मत्त हाथीके गण्डस्थलोंका युगल ही हो ॥ ६९ ॥ तदनन्तर वह निर्मल सरोवर देखा जो कि किसी सत्पुरुषके चरित्रके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सत्पुरुषका चरित्र लक्ष्मी प्राप्त करने वाले बढ़े-बढ़े कवियोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह सरोवर भी कमलपुष्प प्राप्त करनेवाले अच्छे-अच्छे जल-पक्षियोंसे सेवित था। जिस प्रकार सत्पुरुषका चरित्र कुवलय प्रसाधन-महीमण्डलको अलं-कृत करनेवाला होता है उसी प्रकार वह सरीवर भी कुवलय-प्रसाधन-नील कमलोंसे सुशोभित था और सत्पुरुषका चरित्र जिस प्रकार पिचले हुए कपूर रसके समान उज्ज्वल होता है उसी प्रकार वह सरी-वर भी पिघले हुए कपूर रसके समान उज्ज्वल था।। ७०॥ तदनन्तर वह समुद्र देखा जो किन्नेष्ठ राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा पीवरोचलहरित्रजोद्धुर-मोटे-मोटे उछलते हुए घोड़ोंके समूह युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी पीवरोचल-हरित्रजोद्धुर-मोटी और ऊँची लहरोंके समृहसे युक्त था, जिस प्रकार

श्रेष्ठ राजा सज्जनक्रमकर-सज्जनोंके क्रमको करनेवाला होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सजनक्रमकर—सजे हुए नाकुन्त्रों और मगरोंसे युक्त था खौर जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा उप्रतरवारिमञ्जितक्ष्मा-भृत्-पैनी तलवारसे शत्रु राजात्र्योंको खिएडत करनेवाला होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उप्रतरवारिमञ्जितक्साभृत्—गहरे पानी में पर्वतोंको डुबाने वाला था ॥ ७१ ॥ तदनन्तर चित्र-विचित्र रह्नोंसे जड़ा हुआ सुवर्णका वह ऊँचा और सुन्दर सिंहासन देखा जो कि अपनी-अपनी किरणों ते सुशोभित प्रहोंके समूहसे वेष्टित पर्वतकी शिखरके समान जान पड़ता था ॥७२॥ तदनन्तर देवोंका वह विमान देखा जो कि रुनफुन करती हुई नीलमिएामय क्षुद्रघंटिकात्रोंसे सुशो-भित था श्रौर उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो स्थान न मिलनेसे शब्द करनेवाले दिव्य गन्ध-द्वार। ब्याकर्षित चक्र्रल भ्रमरोंके समूहसे ही सहित हो ॥७३॥ [ तदनन्तर व्याकाशमें देवोंका वह विमान देखा जो कि किसी सेनाके समूहके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सेनाका समूह मत्तवारणविराजित-मदोन्मत्त हाथियोंसे सुशो-भित होता है उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी मत्तवारणविराजित-उत्तम छुड्जोंसे सुशोभित था, जिस प्रकार सेनाका समृह स्फुरहज्ज-हेतिभरतोरणोल्वण-चमकीले वज्रमय शस्त्रोंके समूहसे होनेवाले युद्ध द्वारा भयंकर होता है उसी प्रकार देवोंका विमान भी स्फुरद्वज्र-हेतिभरतोरणोल्वण—रेदीप्यमान हीरोंकी किरणोंके समूहसे निर्मित तोरण्-द्वारसे युक्त था और जिस प्रकार सेनाके समूह लोलकेतु-चक्रल ध्वजासे सहित होता है उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी लोलकेतु-फहराती हुई ध्वजासे सहित था ]-पाठान्तर ॥७४॥ तदनन्तर नागेन्द्रका वह भवन देखा जिसमें कि ऊपर उठे हुए नागोंके देदीप्यमान फणा-रूप वर्तनमें सुशोभित मिएमिय दीपकोंके द्वारा संभोगकी इच्छुक नागकुमारियों के फूँकनेका उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है ॥ ७५ ॥ तदनन्तर, रे दारिद्य ! समस्त पृथिवीको दुखीकर मेरे सामनेसे अव कहाँ जाता है ? इस प्रकार क्रोधके कारण देदीप्यमान किरणों के वहाने मानो जिसने वड़ा भारी इन्द्रधनुषका मण्डल ही तान रखा था ऐसा चित्र-विचित्र रह्नोंका समूह देखा ॥७६॥ तदनन्तर उस अग्निको देखा जो कि निकलते हुए तिलगों के बहाने, छहमिन्द्रके विमानसे आनेवाले तीर्थंकरके पुण्य प्रतापसे उनके मार्गमें मानो लाईके समूहकी वर्षा ही कर रही हो ॥ ७७ ॥ यह स्वप्न देखते ही रानी सुव्रताकी आँख सुल गई, उसने शय्या छोड़ी, बस्नाभूषण सँभाले और फिर पतिके पास जा कर उनसे समस्त स्वप्नोंका समाचार कहा ॥ ७८ ॥

सज्जनोंके बन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोंका विचार कर दाँतोंके अप्रभागकी किरणोंके बहाने रानीके बक्षःस्थल पर हारकी रचना करते हुए उन स्वप्नोंका पापापहारी फल इस प्रकार कहने लगे ॥ ७६ ॥ [स्वप्न-समूहको सुन प्रीतिसे उत्पन्न हुई रोमराजिसे जिनका शरीर अत्यन्त सुन्दर माळ्म हो रहा था ऐसे राजा महासेन दाँतोंकी किरणोंके द्वारारानीके हृदय पर पड़े हुए हारको दूना करते हुए इस प्रकार बोले]—पाठान्तर ॥८०॥ हे देवी ! एक तुम्हीं धन्य हो जिसने कि ऐसा स्वप्नोंका समूह देखा । हे पुण्य कन्दली, मैं कमसे उसका फल कहता हूँ, सुनो ॥ ८१ ॥ तुम इस स्वप्नसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान दानी, वृष्यके समान धर्मका भार धारण करनेवाला, सिंहके समान पराक्रमी, लक्ष्मीके स्वरूपके समान सबके द्वारा सेवित, मालाओंके समान प्रतिद्व कीर्ति रूप सुगन्धिका धारक, चन्द्रमाके समान नयनाहादी कान्तिसे युक्त, सूर्यकी तरह संसारके जगानेमें निपुण, मीनयुगलके समान अत्यन्त आनन्दका धारक, कलशायुगलके समान मंगलका पात्र, निर्मल सरोवरकी तरह संतापको नष्ट करनेवाला, समुद्रकी तरह

मर्यादाका पालक, सिंहासनकी तरह उन्नितको दिखानेवाला, विमानकी तरह देवोंका आगमन करानेवाला, नागेन्द्रके भवनके समान प्रशंसनीय तीर्थसे युक्त, रत्नोंकी राशिके समान उत्तम गुणोंसे सहित और अग्निकी तरह कर्मरूप वनको जलानेवाला, त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर पुत्र प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि अतिवशेषसे शोभायमान जीवोंका स्वप्तसमूह कहीं भी निष्फल नहीं होता ॥ ८२-८६ ॥ इस प्रकार हृदयवहभ-द्वारा कर्ण-मार्गसे हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोंके उस फलावलीने देवीको आनन्दरूप जलोंसे खूब ही सींचा जिससे वह खेतकी भूमिकी तरह रोमाब्रारूप ब्रांकरोंसे सुशोभित हो उठी॥८७॥

वह श्रहमिन्द्र नामका श्रीमान् देव अपनी तैंतीस सागर आयुके पूर्ण होने पर सर्वार्थसिद्धिसे च्युत होकर जब कि चन्द्रमा रेवती नक्षत्र पर था तब वैशाख कृष्ण त्रयोदशीके दिन हाथीका आकार रख श्री सुत्रता रानीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ।। ८८।।

त्रासनोंके किम्पत होनेसे जिन्हें चमत्कार हो रहा है ऐसे इन्द्रादि देव सभी ओरसे तत्काल वौड़े आये। उन्होंने राजा महासेनके घर आ कर गर्भमें जिनेन्द्रदेवको धारण करनेवाली रानी सुत्रताकी स्तोत्रों हारा स्तृति की, इष्ट आभूषणोंके समृहसे पूजा की, खूब गाया, भिक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नव रसोंके अनुसार नृत्य किया। वह क्या था जिसे उन्होंने न किया हो १॥ ८६॥

मैं यहाँ किसी तरह भारी उत्सव करनेकी इच्छा करता हूँ कि उसके पहले ही उस उत्सवको इन्द्र द्वारा किया हुआ देख लेता हूँ— इस प्रकार मनमें लिजित होते हुए राजाकी रक्ष और कल्प वृक्षके पुष्पोंकी वर्षाके वहाने आकाश मानो हँसी ही कर रहा था॥ ६०॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें पञ्जम सर्ग समाप्त हुआ ।

## षष्ठ सर्ग

उस समय गर्भंको धारण करने वाली रानी सुत्रता चतुर एवं गम्भीर अर्थंको धारण करने वाली वाणीकी तरह अथवा गुप्त मणियोंके समृहको धारण करने वाली समुद्रकी बेलाकी तरह अथवा मेरु पर्वतसे ब्रिपे हुए चन्द्रमाको धारण करने वाली प्राची दिशाके समान सुशो-भित हो रही थी।।१।। जिस प्रकार किसी दरिद्र कुलकी मूलगृहिएगी भाग्यवश सुवर्णका कलश पाकर कोई इसे ले न जावे इस आशङ्कासे निरन्तर उसे देखती रहती है इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्त दृष्टि उस गर्भवती सुत्रताको एकान्तमें बड़े आदरके साथ प्रति क्षण देखती रहती थी ॥ २ ॥ उस देवीका शरीर कुछ ही दिनोंमें कपूरके स्वत्वका लेप लगाये हुएके समान सकेंद्र हो गया था जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरके भीतर स्थित श्री तीर्थंकर भगवान्के बाहर निकलने वाले यशसे ही मानो चालिङ्गित हो रहा हो ॥ ३ ॥ यह सुत्रता तृब्गाहरूप समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुए बन्धनहीन पुत्रको उत्पन्न करेगी-यह सूचित करनेके लिए ही मानो उसने पिंजड़ोंमें बन्द ऋीड़ापक्षियोंकी मुक्तिको छोड़कर अन्य वस्तुओंमें इच्छा नहीं की थी-- उसकी यही एक इच्छा रहती थी कि पिंजड़ोंमें बन्द समस्त तोता मैना त्रादि पक्षी छोड़ दिये जावें ॥ ४ ॥ इस सुव्रताका उदर ज्यों-ज्यों वृद्धिको प्राप्त होता जाता था त्यों-त्यों उसका स्तनमण्डल कृष्ण मुख होता जाता था सो ठीक ही है क्योंकि अत्यन्त कठोर प्रकृतिको धारण करने वाले जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-द्वेषसे रहित, प्रकृतमें बीचमें रहने वाले ] पुरुषका भी अभ्युदय नहीं सह सकते ॥ ५ ॥ स्फटिक मिएकि समान कान्तिवाला उस सुव्रताका कपोलकलक

कामदेवके द्र्पण्के समान मालूम होता था। रात्रिके समय उसमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको यदि लोग देख पाते थे तो महादेवजीके करिठके समान कठोर कान्तिवाले कलङ्कके द्वारा ही देख पाते थे।। ६॥ उस सुत्रताका मध्यदेश गर्भास्थित एक बली [बलवान ] के द्वारा तीन बिलयोंको [पक्षमें नाभिके नीचे स्थित तीन रेखात्रोंको ] नष्ट कर युद्धिको प्राप्त हो रहा था त्रातः उसके स्तन-कलश हर्षसे ही मानो त्रात्यन्त स्थूल हो गये थे॥ ७॥ जलमृत् सरोवरके समान प्रेमसे त्रोतन्त्रोत हृद्यमें मेंसेके सींगके समान काले-काले चूचकोंसे युक्त उस सुत्रताके दोना स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिन्होंने कीचड़युक्त मृणाल उखाड़ा है ऐसे राजहंस ही हों त्राथवा जिनके अप्र भागपर अमर बैठे हैं ऐसे सकद कमलोंके कुड्मल ही हों।। ८॥

गर्भमें रहने पर भी जिनका शरीर मलसे कलिक्कत नहीं है ऐसे वह त्रिभुवनगुरु मित श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि सूर्य उत्तुङ्ग उदयाचलके वनमें छिपा रह कर भी क्या कभी अपना तेज छोड़ता है ?॥ ६॥

राजा कुलकी रीतिका ख्याल कर योग्य समय जिस पुंसवन आदि कार्यके करनेकी इच्छा करते थे इन्द्र उस कार्यको स्वर्गकी स्पर्धासे पहले ही आकर कर देना था और राजा इन्द्रके इस कार्यको बड़े आश्चर्यसे देखता था॥ १०॥

तरुण चन्द्रमाके समान गौर वर्णको धारण करने वाली रानी सुव्रता गर्भके भारसे समस्त शरीरमें खेदका अनुभव कर निश्चल-शरीर हो रही थी जिससे स्फटिक मिणकी पुतलीकी तरह जान पड़ती थी, दृष्टिके सामने आते ही वह अपने स्वामीका मन आनन्दित कर देती थी॥ ११॥ बड़े आश्चर्यकी बात है कि कुबेर नामक अनोखे मेघने न तो बज़ ही गिराया था और न जोरकी गर्जना ही की थी-चुप चाप जिनेन्द्र भगवान्के जन्मसे पन्द्रह माह पूर्व तक राजमन्दिरमें रब्लवृष्टि करता रहा था ॥ १२ ॥

तदनन्तर जिस प्रकार प्राची दिशा समस्त लोकको आनन्दित करने वाले सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार मृगनयनी सुत्रताने जब कि चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र पर था तब माघ मासके शुक्र पक्षकी त्रयोदशी तिथि पाकर समस्त लोकको ब्यानन्दित ब्रौर नीतिका विस्तार करने वाले पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ जिस प्रकार महादेवजीके मस्तक पर कामदेवका गर्व जीतने वाले नेत्रानलसे चन्द्रमाकी कला मुशोभित होती थी उसी तरह शय्या पर पास ही पड़े हुए संतप्त सुवर्णके समान कान्ति वाले उस बालकसे वह कृशोदरी माता सुशो-भित हो रही थी ॥ १४ ॥ पुण्यकी दूकानके समान एक हजार आठ लक्ष्मोंको धारम करने वाले उस बालकने दिखते ही स्वर्गके विना ही किन चकोर-लोचनात्र्योंको भारी उत्सवसे निमेषरहित नहीं कर दिया था ॥ १५ ॥ भवनवासी देवोंके भवनोंमें विना बजाये ही इयसं-ख्यात शङ्क्षोंका समूह बज उठा जो उस निर्मल पुण्य समूहके समान जान पड़ता था जो कि पहले चिरकालसे नीचे जा रहा था परन्तु श्रव जिनेन्द्र भगवान्के जन्मका हस्तावलम्बन पाकर त्र्यानन्दसे ही मानो चिल्ला पड़ा हो ॥ १६ ॥ व्यन्तरोंके भवनोंमें जोर-जोरसे बजती हुई सैकड़ों भेरियोंके शब्दने खाकाशको ब्याप्त कर लिया था वह मानो इस बातकी घोषणा ही कर रहा था कि रे रे जन्म बुढ़ापा मरण छादि शत्रुओ ! अब तुम लोग शीघ ही शान्त हो जान्रो क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् अवतीर्गं हो चुके हैं ॥ १७॥ ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें जो हठीले हजारों सिंहोंका नाद हो रहा था उसने न केवल हाथियोंके गण्ड मण्डलसे मयूरकी श्रीवा श्रीर कडजलकी कान्तिको चुरानेवाला काला काला मद दूर किया था किन्तु समस्त संसारका बढ़ा हुश्रा मदश्रहंक र दूर कर दिया था ॥ १८ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के जन्मके समय कल्पवासी देवोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाश्रोंके उन शब्दोंने समस्त संसारको भर दिया था जो कि तत्काल नृत्य करनेमें उत्सुक मोक्ष-लक्ष्मीके हिलते हुए हाथोंके मिण्मिय कङ्गणोंके शब्दके समान मनोहर थे ॥ १६ ॥ उस बालकके सहसा प्रकट हुए तेजसे प्रसूतिगृहका समस्त श्रन्धकार नष्ट हो चुका था श्रतः उस समय किसी स्त्रीने केवल मङ्गलके लिए जो सात दीपक जलाये थे वे सेवाके लिए श्राये हुए सप्तिषे ताराश्रोंके समान जान पड़ते थे ॥ २० ॥

सर्व प्रथम पुत्र-जन्मका समाचार देनेवाले नौकरको आनन्दके भारसे भरे हुए राजाने केवल राजाओं के मुकुटों पर पड़ी हुई मिणि-मालाके समान सुशोभित आज्ञासे ही अपने समान नहीं किया था किन्तु लक्ष्मीके द्वारा भी उसे अपने समान किया था ।। २१ ।। उस समय सुगन्धित जलसे धूलिरहित किये हुए राजमार्गमें आकाशसे बड़ी-बड़ी किरणों को धारण करनेवाले वे मिण बरसे थे जो कि तत्काल बोये हुए पुण्यरूप वृक्षके बीजसमुदायके निकलते हुए अंकुरों के समूहकी आकृतिका अनुकरण कर रहे थे ।। २२ ।। फहराई हुई पता-काओं के वह्नों से जिसका समस्त आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसे उस नगरमें सूर्य अपने पाद-पर [ पक्षमें किरण ] नहीं रख रहा था मानो उसे इस बातका भय लग रहा था कि कहीं उपरसे पड़ते हुए देव-पुष्पों के रस प्रवाहके समूहसे पिक्कल मार्गमें रिपट कर गिर न जाऊँ ॥ २३ ।। मन्दार मालाओं के मधुकणों का भार धारण करने वाला मन्द वायु और भी अधिक मन्द हो गया था मानो चिरकाल बाद बन्धन से मुक्त अतएव हर्षातिरेकसे उछलते हुए शत्रुरूप कैदियों को कुछ-कुछ

धारण ही कर रहा हों।। २४।। उस समय घर-घर तुरही बाजोंके शब्द हो रहे थे, घर-घर लयसे सुशोभित नृत्य हो रहे थे, और घर-घर सुन्दर गीत हो रहे थे और घर-घर उत्तमोत्तम नये-नये तोरण बाँधे जा रहे थे। अधिक क्या कहा जाय ? तीनों लोक एक कुटुम्बकी तरह अनेक उत्सवोंके क्रीड़ापात्र हो रहे थे॥ २५॥ उस समय आकाश खच्छ हो गया था, धृथिवी कएटकरहित हो गई थी, सूर्य भक्तिसे ही मानो सेवनीय किरणोंसे युक्त हो गया था श्रौर देशके लोग नीरोग हो गये थे। वह क्या था जो सुखका निमित्त न हुआ हो।। २६।। उस समय दिशाएं [ पक्षमें क्षियां ] रज [ धूली पक्षमें ऋतुधर्म ] का अभाव होनेसे अत्यन्त निर्मल हो गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अत्यन्त सुशोभित पुर्यक्षी तीर्थ [ सरोवरके घाटमें ] में नहाकर त्राने वाले त्रपने-त्रपने पतियों [ दिक्पालों पक्षमें पतियों ] के समागमके योग्य ही हो गई हों।। २७॥ उधर जब तक खजानेके रक्षक लोग रङ्गों द्वारा चौक पूरने, पताकाएं फहराने तथा तोरण आदि के बाँधनेमें उलझे रहे इधर तब तक खजानोंने देखा कि अब कोई पहरेदार नहीं है इस लिए उलटफेरसे फैलनेवाली रहोंकी किरणोंके बहाने पहरेदारोंकी मूर्खता पर हँसते हुए खजानोंने भागना शुरू कर दिया ।। २८ ।। श्रपने गौरवरूप समुद्रके जलके भीतर जिन्होंने सबकी महिमा तिरोहित कर ली है ऐसे जिनेन्द्र देवके उत्पन्न हो चुकने पर अब और किसकी राज्यमहिमा स्थिर रह सकती है ? इस प्रकार प्रभुकी प्रभाव-शक्तिसे आहत होकर ही मानो इन्द्रका आसन कम्पित हो उठा ।। २६ ।। जब इन्द्रने जाना कि हमारे एक हजार नेत्र आसन के कम्पित होनेका कारण देखनेके लिए असमर्थ हैं तब उसने बड़े श्राश्चर्यसे उत्सकचित्त होकर श्रपना श्रवधिज्ञानरूप एक नेत्र खोला ।। ३० ॥ इन्द्रने उस अवधिज्ञानरूप नेत्रके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्का

जन्म जान कर शीघ्र ही सिंहासन छोड़ दिया और उस दिशामें सात क़दम जाकर प्रभुको नमस्कार किया तथा श्रभिषेक करनेके लिए उसी क्षगा बड़े हर्वसे प्रस्थानभेरी बजवा दी॥ ३१॥ उस भेरीका शब्द चिरकालसे सोनेवाले धर्मको जगाते हुएकी तरह विमानोंके प्रत्येक विवरमें ज्यात हो गया और स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक मांग-नेके लिए ही मानो समस्त सुरों तथा ऋसुरोंके भवनोंमें जा पहुँचा ॥ ३२ ॥ जिनके दिव्य शरीर सोलह प्रकारके श्राभूषणोंसे सुशोभित हैं ऐसे दशों दिक्पाल अपनी-अपनी सवारियों पर बैठ अपने-अपने परिवारके साथ ऐसे चले मानो हृदयमें लगे हुए जिनेन्द्र भगवान्के गुर्णोका समूह उन्हें बलपूर्वक खींच ही रहा हो ॥ ३३ ॥ तदनन्तर जिसके दाँतों पर विद्यमान सरोवरोंके कमलोंकी पंक्तिपर सुन्दर देवाङ्गनाओंका समूह नृत्य कर रहा है ऐसे ऐरावत हाथी पर सौध-मेंन्द्र आरूढ़ हुआ। वह सौधर्मेन्द्र अपने विकसित नेत्रोंकी चित्र-विचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथी पर चित्र खींचता हुत्रा-सा जान पड़ताथा ॥ ३४॥ चक्र्वल कानोंकी फटकारसे जिसके कपोलों पर बैठे हुए भ्रमर इधर-उधर उड़ रहे हैं ऐसा ऐरावत हाथी ऐसा जान पड़ता था मानो चूँकि वह जिनेन्द्रभगवान्की यात्राके लिए जा रहा था अतः पद-पद पर टूटते हुए पार्वोके अंशोंसे ही मानो छूट रहा हो ॥ ३५॥ कल्प बृक्षके पुष्पोंके बड़े-बड़े पात्र हाथमें लिये हुए अनेक किंकरोंके समूह इन्द्रके साथ चल रहे थे जिनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो विरहजन्य दुःखको सहनेके लिए असमर्थ द्वर कीड़ा वन ही उसके पीछे लग गये हों ॥३६॥ परत्परके त्राघातसे जिनके मिए-मय त्राभूषणोंके व्यवभाग खनक रहे हैं तथा साथ ही जिनके उन्नत स्तनकलश शब्द कर रहे हैं ऐसी देवाङ्गनाएँ बड़े हर्षसे इस प्रकार जा रही थीं मानो प्रारब्ध नृत्यके अनुकूल कांसेकी मानमें ही बजाती

जाती हों।।३७।। उस समय देवोंके फुरडके फुरड चारों त्रोरसे त्राकर इकट्ठे हो रहे थे। उनमें कोई गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई नमस्कार कर रहा था ऋौर कोई चुपचाप पीछे चल रहा था, खास बात यह थी कि हजारों नेत्रोंवाला इन्द्र पृथक्-पृथक् विशेष भावोंको धारण करने वाले अपने नेत्रोंसे उन सबको एक साथ देखता जाता था ॥ ३८ ॥ यद्यपि भय उत्पन्न करने वाले लाखों तुरही बज रहे थे फिर भी चन्द्रमाका हरिए। उत्कटरागरूपी रसके समुद्रमें निमम हू हू हा हा आदि किन्नरोंके द्वारा पड़वित गीतमें इतना अधिक आसक्त था कि उसने चन्द्रमाको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाई थी ॥ ३६॥ यमराजका वाहन करूर भैंसा तथा सूर्यके वाहन घोड़े एवं ज्योतिषी देवोंके वाहन सिंह तथा पवनकुमारका वाहन हरिगा—ये सब पर-स्परका वैरभाव छोड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो ि्ठीक ही है क्योंकि जिन मार्गमें लीन हुए कौन मनुष्य परस्परका वैरभाव नहीं छोड़ते ? ॥४०॥ पुष्पों, फलों, पह्नवों, मिएमिय त्राभूषर्गों त्रौर विविध प्रकारके अच्छे-अच्छे वस्नोंके समृहसे जिनेन्द्रदेवके चरणोंकी पूजाकरनेके लिए आकारामें उतरते हुए वे देव कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे॥४९॥ नृत्य करनेवाले देवोंके कठोर वक्षःस्थल परस्पर एक दूसरेके संमुख चलनेसे जब कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे कि उससे हारोंके बड़े. बड़े मिए चूर चूर हो आकाशसे नीचे गिरने लगते थे और ऐसे माळ्म होते थे मानो हस्तिसमूहके चरणोंके संचारसे चूर-चूर हुए नक्षत्रोंके समृह ही गिर रहे हों ॥ ४२ ॥ सूर्यके समीप चलने वाले देवोंके हाथी अपने संतप्त गण्डस्थल पर सूँ इसे निकले हुए जल समूह के जो छींटे दे रहे थे उन्होंने क्षण्भरके लिए कानोंके पास लटकते हुए चामरोंकी सुन्दर शोभा धारण की थी ॥ ४३ ॥ त्राकाशगङ्गाके किनारे हरे रंगके पत्ते पर यह लाल कमल फूला हुआ है यह समभ- कर ऐरावत हाथीने पहले तो बिना विचारे सूर्यका विम्ब सींच लिया पर जब उष्ण लगा तब जल्दीसे छोड़कर सूँडको फड़फड़ाने लगा। यह देख ब्राकारामें किसे हँसी न ब्रा गई थी ? ॥ ४४ ॥ ब्राकारामें चलनेवाले देव-हस्तियोंके सूत्कारसे निकले हुए सूँडके जलके झींटे देवोंने दूरसे ऐसे देखे थे मानो परस्पर शरीरके सम्बन्धसे टुटते हुए श्राभूषणोंके मणियोंके समूह हों ॥ ४५॥ कुछ श्रौर नीचे श्राकर देवोंने विष-जल [पक्षमें गरल] से लवालव भरी एवं स्फटिक मण्यिंसे जड़ी हुई वह ब्राकाशगङ्गा देखी जो कि विष्णुके तृतीय चरण्रूप सर्पके द्वारा छोड़ी हुई कांचुलीके समान अथवा स्वर्ग रूप नगरके गो-पुरकी देहलीके समान जान पड़ती थी ॥ ४६ ॥ जिनेन्द्र भग-वान्का अभिषेक करनेके लिए आकाशमें आनेवाले देवोंके विमा-नोंकी शिखरों पर फहराने वाली सफ़ेर-सफ़ेर ध्वजाब्रोंकी पङ्क्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आनन्दसे सैकड़ोंरूप धारग्गकर त्राकाशगङ्गा ही त्रा रही हो ॥ ४७॥ त्रिभुवनके शासक श्री जिनेन्द्रदेवके उत्पन्न होने पर च्याकाशमें इधर-उधर घूमते हुए देवोंके हाथियोंने उन काले-काले मेघोंके समृहको खरिडत किया था-तोड़ डाला था जो कि स्वामीके न होनेसे चन्द्रलोककी प्रतोलीमें लगाये हुए लोहेके किवाड़ोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ ४८ ॥ तेज वायु द्वारा हिलनेवाले नील ऋधोवस्त्रके छिद्रोंके बीचसे जिसका उत्तम ऊरुदण्ड प्रकाशमान हो रहा है ऐसी रम्भा नामक अप्सरा उस रम्भा-कदलीके समान सबका मन इरण कर रही थी जिसके कि बाहरकी मलिन कान्तिके दूर होनेसे भीतरकी सुन्दर शोभा प्रकट हो रही है ॥ ४६॥ इन्द्रकी राजधानीसे लेकर जिनेन्द्र भगवान्के नगर तक त्राकाशमें त्राने वाली देवोंकी पङ्क्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्के शासनकालमें स्वर्ग जानेके लिए इच्छुक मनुष्योंके पुरुयसे बनी हुई

नसैनी ही हो ॥ ५० ॥ चक्र्यल मेघरूपी बड़ी-बड़ी लहरोंके बीच जिसमें मकर, मीन और कर्क राशियाँ [पक्षमें जलजन्तु विशेष] अनायास सुशोभित हो रही हैं ऐसे आकाशरूप महासागरसे वे देव लोग जहाजोंके तुल्य विमानोंके द्वारा शीव्र ही पार हो गये॥ ५१॥

यद्यपि वह नगर प्रत्येक दरवाजे पर आकाशसे पड़े हुए रह्नोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो अगल्यमुनि द्वारा क्रीड़ावश पिये हुए समुद्रका भूतल ही हो फिर भी इन्द्रने जगत्को विभूषित करने वाले एक जिनेन्द्र भगवान्रूप मिणिके जन्मसे ही उस नगरका रहा- पुर यह सार्थक नाम माना था॥ ५२॥ इन्द्रने हाथ जोड़कर नगरकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवके अत्यन्त सुन्दर एवं त्रिलोकपूच्य भवनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दी और फिर समस्त संसारके अधिपति श्री जिनेन्द्र- देवकी इच्छासे लक्ष्मीके समान सुशोभित इन्द्राणीको भीतर भेजा॥५३॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें छठवां सर्ग समाप्त हुआ।



## सप्तम सर्ग

अनन्तर इन्द्राग्गीने प्रसूतिगृहके भीतर प्रवेश किया और सुन्नताकी गोदमें मायामय बालक छोड़कर जिन-बालकको इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कि पूर्व समुद्रकी लहरीके बीच प्रतिबिम्बको छोड़कर नवीन उदित हुए चन्द्रमाको ब्राकाश उठा लेता है ॥ १ ॥ उस समय चूँकि जिन-बालकरूपी चन्द्रमा इन्द्राग्गीके हस्ततलकी मित्रताको पाकर प्रकाशमान हो रहे थे इस लिए इन्द्रके दोनों हस्तकमल कुड्मलताको प्राप्त हो गये थे ॥ २ ॥ इन्द्र हर्षाश्रुक्योंसे भरे हुए ऋपने हजार नेत्रोंके द्वारा भगवान्के एक हजार आठ लक्ष्म्योंको बड़ी कठिनाईसे देख सका था ॥ ३ ॥ उस समय दो नेत्रोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका अनुपम रूप देखनेके लिए असमर्थ होता हुआ सुर और असुरोंका समूह हजार नेत्रोंवाले इन्द्र होनेकी इच्छा कर रहा था॥ ४॥ जो बालक होने पर भी ऋपने विशाल गुणोंकी ऋपेक्षा समस्त संसारसे वृद्ध थे ऐसे जिनेन्द्रदेवको इन्द्राग्रीने नमस्कार करने वाले इन्द्रके लिए बड़े आदरके साथ सौंप दिया ॥५॥ इन्द्रने जिन बालकको ऐरावत हाथीके मस्तक पर रखा और अन्य समस्त देवोंने अपनी हस्ताञ्जलि अपने मस्तक पर रक्खी— हाथ जोड़ मस्तकसे लगाये ॥ ६ ॥

सुवर्णके समान सुन्दर शरीरको धारण करने वाले जिनेन्द्र भग-वान् देदीप्यमान प्रभामण्डलके बीच ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निर्जल मेघसे उन्नत उदयाचलको शिखर पर नवीन उगा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥ ७ ॥ उनके चरणयुगलके नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति ऐरावत हाथीके मस्तक पर पड़ रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो उनके आक्रमणके भारसे भस्तक फट गया हो और उससे मोतियोंका समूह उछल रहा हो ॥८॥ तदनन्तर हाथी पर आरूढ़ हुआ सौधर्मेन्द्र सुमेरु-पर्वतकी शिखर पर अभिषेक करनेके लिए उन तीर्थंकरको अपने दोनों हाथोंसे पकड़े हुए सेनाके साथ आकाशमार्गसे चला ॥ १ ॥

उस समय इतने अधिक बाजे बज रहे थे कि इन्द्र-द्वारा की हुई जिनेन्द्रदेवकी स्तुति देवोंके सुननेमें नहीं आ रही थी; हाँ, इतना अवश्य था कि उसके प्रारम्भमें जो श्रोष्टरूपी प्रवाल चलते थे उनकी लीलासे उसका कुछ बोध खबरय हो जाता था ॥ १०॥ उस समय देवोंने मुवर्णके अखरड कलशोंसे युक्त जो सक्तेद छत्रोंके समृह तान रक्खे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो प्रभुका अभिषेक करनेके लिए अपने शिरों पर सोनेके कलश रखकर शेषनाग ही खाया हो ॥११॥ प्रभुके समीप ही देव-समूहके द्वारा ढोली हुई सफ़ेद चमरोंकी पङ्क्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो रागसे उत्करिठत युक्तिरूप लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी कटाक्षोंकी परम्परा ही हो ॥ १२ ॥ उस समय जलते हुए अगुरु-चन्द्रतके धुएँ की रेखाओंसे व्याप्त आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसमें जिनेन्द्र भगवान्के जन्माभिषेक सम्बन्धी उत्सवके लिए समस्त नाग ही आये हों ॥ १३ ॥ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल पताकाएँ ही जिसमें निर्मल तरङ्गे हैं और सफेद छत्र ही जिसमें फेन का समूह है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्के पीछे-पीछे जाता हुआ सुर और अधुरोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अभिषेक करनेके लिए क्षीरसमुद्र ही पीछे-पीछे चल रहा हो ॥ १४ ॥ प्रभुकी सुव-र्गोंक्वल प्रभासे ऐरावत हाथी पीला-पीला हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो प्रभुको त्याता हुआ देख सुमेरु पर्वत ही भक्तिसे सामने त्रा गया हो ॥ १५ ॥ त्रमृतके प्रवाहके समान सुन्दर गीतोंसे लहराते हुए ब्याकाशरूपी महासागरमें देवाङ्गनाएँ भुजाब्रॉके संचारसे

उझासित नृत्यलीलाके छलसे ऐसी माळ्म होती थीं मानों तैर ही रही हों ॥१६॥ जिस प्रकार तरुण पुरुष वृद्धा स्त्रीकी सफ़ेद वेणीको भले ही वह हाव—भाव क्यों न दिखला रही हो दूरसे ही छोड़ देता है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय विशाल एवं पिक्षयोंका संचार दिखलाने वाले आकाशकी सफ़ेद वेणीके समान पड़ती हुई आकाश-गङ्गाको दूरसे ही छोड़ दिया था ॥ १० ॥ जाते-जाते भीतर छिपे हुए स्थैकी कान्तिसे चित्र-विचित्र दिखने वाला एक मेघका दुकड़ा भग-वान् के अपर आ पहुँचा जो ऐसा जान पड़ता था मानो सुवर्णकलशसे सिहत मयूरिपच्छका छत्र ही हो ॥ १८ ॥ उस समय प्रयाणके वेगसे उत्पन्न वायुसे खिंचे हुए मेघ विमानोंके पीछे-पीछे जा रहे थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो उन विमानोंकी अश्ववेदीमें लगे हुए मिणामण्डलकी किरणोंसे उत्पन्न इन्द्रधनुषको श्रहण करनेकी इच्छासे ही जा रहे हों ॥ १६ ॥

तदनन्तर इन्द्रने मेघोंसे सिहत वह सुमेरु पर्वत देखा जो कि समुद्रके वीच शेषनागरूप मृणाल दण्डसे सुशोभित पृथिवी-मण्डल रूपी कमलकी उस कर्णिकाके समान जान पड़ता था जिस पर कि काले काले मोरे मँडरा रहे हैं ॥ २० ॥ सुमेरुपर्वत क्या था १ मेंने अनन्त-लोक-पाताललोक [पक्षमें अनन्त जीवोंके लोक] को तो नीचे कर दिया फिर यह त्रिदशालय-स्वर्ग [पक्षमें तीस जीवोंका घर] लक्ष्मी-द्वारा सुमसे उच-उत्कृष्ट [पक्षमें ऊपर] क्यों है १ इस प्रकार स्वर्गको देखनेके लिए पृथिवींके द्वारा उठाया हुआ मानो मस्तक ही था। उस सुमेरु पर्वत पर जो लाल-लाल कमल थे वे मानो क्रोधसे लाल-लाल हुए नेत्र ही थे॥ २१॥ उस सुमेरु पर्वतका सुवर्णमय शरीर चारों खोरसे चनचमा रहा था और दिन तथा रात्रि उसकी प्रदक्षिणा दे रहे थे इससे ऐसा जान पड़ता था मानो नवीन दम्पतिके द्वारा परिकम्य-

मारा अग्नि-समूहकी शोभाका अनुकरण ही कर रहा हो ॥ २२ ॥ उस पर्वतके दोनों किनारे सूर्य झौर चन्द्रमासे सुशोभित थे, साथ ही उसका सुवर्णमय शरीर भीतर लगे हुए. इन्द्रनील मिणयोंकी कान्तिसे समुद्रासित था त्रतः वह सुमेरु पर्वत चक्र और शङ्ख लिये तथा पीत वस्त्र पहिने हुए नारायणकी शोभा धारण कर रहा था ॥ २३ ॥ उसका अप्र भाग मेघकी वायुसे उड़ी हुई स्थलकमलोंकी परागसे कुछ <del>उ</del>छ ऊँचा उठ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आने वाले जिनेन्द्र भगवान्को दूरसे देखनेके लिए वह बार-बार अपनी गर्दन ही उपर उठा रहा हो ॥ २४ ॥ बड़ेबड़े इन्द्रधनुषोंसे चित्र-विचित्र मेघ दिगृदिगन्तसे आकर उस पर्वत पर छा जाते थे जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो चूँकि यह पर्वतोंका राजा है अतः रत्नसमूहकी भेंट लिये हुए पर्वत ही इसकी उपासना कर रहे हों ॥ २५ ॥ उसका सुवर्णमय त्राधा शरीर सकेद-सकेद बादलोंसे रुक गया था, उसके शिखर पर [ पक्षमें शिरपर ] पाण्डुक शिला रूप ऋर्ध चन्द्रमा सुशो-भित था और पास ही जो नक्षत्रोंकी पङ्क्ति थी वह मुख्डमालाकी तरह जान पड़ती थी अतः वह ऐसा माछ्म होता था मानो उसने अर्थनारी धर-महादेवजीकी ही शोभा धारण कर रखी हो ॥ २६ ॥ ये घूमते हुए प्रह [ पक्षमें चोर ] मेरे विख्त स्थलोंसे सुवर्षकी कोटियाँ उत्तम कान्तिके समृहको [पक्षमें करोड़ोंका सुवर्ण ] ले जावेंगे—इस भयसे ही मानो वह पर्वत उनका प्रसार रोकनेके लिए धनुष युक्त मेघोंको धारण कर रहा था॥ २७॥ जो उत्तम नितम्ब-मध्यभाग [ पक्षमें जघन ] से युक्त हैं, जिनपर छाये हुए ऊँचे मेघोंके अप्रभाग सूर्यकी किरणोंके द्वारा त्पष्ट हो रहे हैं [ पक्षमें जिनके उन्नत स्तन देवीप्यमान हाथसे स्पष्ट हो रहे हैं ] और जो निकलते हुए स्वेद-जलके समान निदयोंके प्रवाहसे सदा ऋाद्र रहती हैं-ऐसी तटी-

रूपी स्त्रियोंका वह पर्वत सदा जालिङ्गन करता था ॥ २८ ॥ चूँकि वह पर्वत महीधरों-राजाओं [पक्षमें पर्वतों ] का इन्द्र था अतः असहा शासोंके समृहको धारण करनेवाले [पक्षमें दूसरोंके असद्य किरणोंके समृह्से युक्त ], शत्रुश्चोंको नष्ट करनेसे सुवर्ग-खण्डोंका पुरस्कार प्राप्त करनेवाले [पक्षमें वायुके वेगवश सुवर्णका अंश प्राप्त करनेवाले ] एवं शिविरोंमें [पक्षमें शिखरों पर ] घूमने वाले तेजस्वी सैनिक [ पक्षमें ज्योतिष्क देवोंका समूह ] उसकी सेवा कर रहे थे यह उचित ही था ॥ २६ ॥ वह पर्वत मानो कामका त्रातङ्क धारण कर रहा था श्रतः जिसमें वायुके द्वारा वंश शब्द कर रहे हैं, जिनमें ताड़के श्रनेक वृक्ष लग रहे हैं, त्यौर जिसमें त्याम्र-वृक्षोंके समीप मदन तथा इला-यचीके वृक्ष सुशोभित हैं ऐसे वनका एवं जिसमें देव लोग बांसुरी बजा रहे हैं, जो तालसे सहित है, रससे अलस है और कामवर्धक गीतबन्ध विशेषसे युक्त है ऐसे देवाङ्गनात्रोंके गानका आश्रय लिये हुए था ॥ ३० ॥ उस पर्वतके तटोंसे ऊपरकी श्रोर श्रनेक वर्णके मिएयोंकी किरणें निकल रही थीं जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमानोंको भी संशय हो जाता था कि कहीं ऊपर ऋपना कलापका भार फैलाये हुए मयूर तो नहीं बैठा है वह पर्वत अपने इन ऊँचे-ऊँचे तटोंसे विलावके बचोंको सदा घोखा दिया करता था॥ ३१॥ वह सुमेरु पर्वत सम्मुख ब्याने वाले ऐरावत हाथीके ब्यागे उसके प्रतिपक्षीकी शोमा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार ऐरावत हाथी विशाल-द्रन्त-बड़े-बड़े दाँतोंसे युक्त था उसी प्रकार वह पर्वत भी विशालदन्त बुड़े-बुड़े चार गजदन्त पर्वतोंसे युक्त था, जिस प्रकार ऐरावत हाथी घनदानवारि-अत्यधिक मद जलसे सहित था उसी प्रकार वह पर्वत भी घनदानवारि—बहुत भारी देवोंसे युक्त था खौर जिस प्रकार ऐरावत हाथी अपने उत्कट कराप्रदण्ड—शुण्डाप्रदण्डको फैलाये हुए

था उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने उत्कट कराम्र-किरग्णाप्रद्यडको फैलाये हुए था ॥ ३२ ॥ वह पर्वत चन्दन-वृक्षोंकी जिस पङ्क्तिको धारण कर रहा था वह ठीक प्रौढ़ वेश्याके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार प्रौढ़ वेश्या अधिश्रियं-अधिक सम्पत्तिवाले पुरुष का भले ही वह नीरद--दन्तरहित-बुद्ध क्यों न हो आश्रय करती है उसी प्रकार वह चन्दन-चृक्षोंकी पङ्क्ति भी अधिश्रियं-अतिशय शोभा-संपन्न तीरद-मेघका आश्रय करती थी-अत्यन्त ऊँची थी और जिस प्रकार प्रौढ़ वेश्या अतिनिष्कलाभान्-जिनसे धन-लाभकी आशा नहीं रह गई है ऐसे नवीन भुजङ्गान्-प्रेमियोंको शिखिनाम्--शिख-रिडयों-हिजड़ोंके शब्दों-द्वारा दृर कर देती है उसी प्रकार वह चन्दन-वृक्षोंकी पङ्क्ति भी अति निष्कलाभान्—अतिशय कृष्ण नवीन भुज-ङ्गान्-सर्पोंको शिखिनाम्-मयूरोंके शब्दों-द्वारा दूर कर रही थी॥३३॥ वह पर्वत ऋपनी मेखला पर विजलीसे सुशोभित जिन मेघोंको धारण कर रहा था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मूर्ख सिंहोंने हाथीके भ्रमसे त्रपने नखोंके द्वारा उनका विदारण ही किया हो और विजलीके बहाने उनमें खूनकी धारा ही बह रही हो ॥ ३४ ॥ वह पर्वत उत्त-मोत्तम मिएयोंकी किरणोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भग-वान्का आगमन होनेवाला है अतः हर्पसे रोमाक्रित ही हो रहा हो श्रौर वायुसे हिलते हुए बड़े-बड़े ताड़ वृक्षोंसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भुजाएँ उठा कर नृत्यकी लीला ही प्रकट कर रहा हो ॥३५। यह पर्वत जिनेन्द्र भगवान्के अक्रुत्रिम चैत्यालयोंसे पवित्र किया गया है—यह विचार प्रयत्नपूर्वक नमस्कार करनेवाले इन्द्रने जो इसे बड़ी भारी प्रतिष्ठा दी थी उससे ही मानो वह पर्वत अपना शिर-शिखर ऊँचा उठाये था ॥ ३६॥ जिसकी सेनाका ध्वजाम ऋत्यन्त निश्चल है ऐसा इन्द्र मार्ग तय कर इतने अधिक वेगसे उस सुमेरु

पर्वत पर जा पहुँचा मानो उत्सुक होनेसे वह स्वयं ही सामने आ गया हो ॥ ३० ॥ उस समय वह पर्वत आकाश-मार्गसे समीप आये हुए निष्पाप देवोंको अपने शिरपर [शिखर पर] धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सदासे विद्युधों-देवों [पक्षमें विद्यानों] की जो संगति करता आया है उसका फल ही प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ जिसके गलेमें सुवर्णकी सुन्दर मालाएं पड़ी हैं और जिसके भरते हुए मदसे सुमेर पर्वतका शिखर धुल रहा है ऐसा ऐरावत हाथी उस पर्वत पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो विजलीके संचारसे श्रेष्ठ बरसता हुआ शरद्ऋतुका बादल ही हो ॥ ३६॥ जिन ऐरावत तथा वामन आदि हाथियोंके द्वारा तीनों लोक धारण किये जाते हैं उन हाथियोंको भी यह पर्वत अपनी शिखर पर बड़ी दृदताके साथ अनायास ही धारण कर रहा था इसलिए इसने अपना धराधर नाम छोड़ दिया था—अब वह 'धराधरधर' हो गया था॥ ४०॥

हाथियोंका समूह बड़े पराक्रमके साथ इधर-उधर बूम रहा था फिर भी वह पर्वत रख्न मात्र भी चक्रल नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि जिनेन्द्र भगवान्की ढढ़ भक्ति ने ही इस पर्वतको महाचल-अत्यन्त अचल [पक्षमें सबसे बहा पर्वत ] बनाया था ॥ ४१ ॥ देवोंके मदोन्मत्त हाथी नेत्र बन्दकर धीरे चीरे मद भरा रहे थे । उनका वह काला-काला मद ऐसा जान पड़ता था मानो मत्तकके भीतर स्थित मिण्योंकी प्रभाके द्वारा गण्डस्थलसे बाहर निकाला हुआ अन्तरङ्गका अन्धकार ही हो ॥ ४२ ॥ हाथियोंने अपने मद-जलकी धारासे जिसका शिखर तर कर दिया है ऐसा वह सुवर्णगिरि यदापि पहलेका देखा हुआ था फिर भी उस समय सुर और असुरोंको कब्जलगिरिकी शङ्का उत्पन्न कर रहा था ॥ ४३ ॥ पर्वतकी शिलाओं पर हाथियोंका मद फैला था और घोड़े हिन

हिनाकर उन पर अपनी टापें पटक रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हाथियों के द्वारा मदरूपी अखनसे लिखी हुई जिनेन्द्र देवकी कीर्तिगाथाको घोड़े उपर उठाई हुई टाप रूपी टाकियों के द्वारा खोद ही रहे हों ॥ ४४ ॥ लगाम खींचनेसे जिनके मुख कुछ कुछ उपर उठे हुए हैं ऐसे घोड़े अपने शरीरका पिछला भाग अगले भागमें प्रविष्ट कराते हुए कभी ऊँची छलांग भरने लगते थे और कभी तिरछा चलने लगते थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवानके आगे आनन्दसे नृत्य ही कर रहे हों ॥४५॥ पाँच प्रकारकी चालोंको सीखने वाले जो घोड़े नव प्रकारकी वीथिकाओंमें चलते समय खेद उत्पन्न करते थे वे ही घोड़े इस सुमेर पर्वत पर ऊँचे-नीच प्रदेशोंको अपने चरणों-द्वारा पाकर आकाशमें इतने वेगसे जा रहे थे मानो टूसरे ही हों ॥ ४६ ॥ घोड़ोंके अगले खुरोंके कठार प्रहारसे जो अग्निके तिलगे उछट रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खुरोंके आघातने पृथिवीका भेदन कर शेषनागका मस्तक भी विदीर्ण कर दिया हो और उससे रहोंके समृह ही वाहर निकल रहे हों ॥ ४० ॥

देवोंके रथोंने सुवर्णमय भूमिक प्रदेशोंको चारों खोरसे इस प्रकार चूर्ण कर दिया था कि जिससे सूर्यके रथके मार्गमें अरुगको भी भ्रम होने लगा था ॥ ४८ ॥

महेश नामक देवकी सवारीका बैल चमरी मृगके नितम्ब सूँ घ मदसे शिर ऊँचा उठा तथा नाकके नथुनोंको फुला कर जब उसके पीछे-पीछे जाने लगा तब महेश उसे बड़ी कठिनाईसे रोक सका ॥४६॥ नदी-तटके कमलोंसे सुवासित पवन कामी पुरुषोंके समान देवाङ्ग-नाओंके केश खींचते एवं उनके स्तन, ऊरु, जङ्का और जघनका सर्श करते हुए धीरे-धीरे चल रहे थे॥ ५०॥ तदनन्तर इन्द्र फूलोंसे सुन्दर उस विशाल पाण्डुक वनमें पहुँचा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो वियोग न सह सकनेके कारण स्वर्गसे अवतीर्ण हुआ उसका वन ही हो ॥ ५१ ॥

तदनन्तर देवोंके हाथियों परसे बड़ी-बड़ी भूलें उतार कर नीचे रखी जाने लगीं जिससे ऐसा जान पड़ता था कि चूँकि हाथी जिनेन्द्र देवके अनुचर थे अतः मानो चिरकालके लिए समस्त क्मीचरणोंसे ही मुक्त हो गये हों ॥ ५२॥ जिस प्रकार अतिशय कामी मनुष्य निषेध करने पर भी काम-शान्तिकी इच्छा करता हुआ रजस्वला श्चियोंका भी उपभोग कर बैठता है उसी प्रकार वह देवोंके मत्त हाथियोंका समूह वारितः—जलसे [पक्षमें निषेध करने पर भी] इच्छानुसार थकावट दृर होनेकी इच्छा करता हुआ रजस्वला-धूलि युक्त निदयों में जा घुसा सो ठीक ही है क्योंकि मदान्ध जीवको विवेक कहाँ होता है ? ॥ ५३ ॥ चूँकि नदीका पानी जंगली हाथीके मदसे युक्त था खतः सेनाके हाथीने प्याससे पीड़ित होने पर भी वह पानी नहीं पिया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको खपने जीवनकी अपेक्षा अभिमान ही अधिक त्रिय होता है ॥५४॥ एक हाथीने अपनी सुंडसे कमलका फूल ऊपर उठाया, उठाते ही उसके भीतर छिपे हुए अमरोंके समृह बाहर उड़ पड़े उनसे ऐसा जान पड़ता था मानी वह हाथी प्रति-कूल जाती हुई नदी रूप स्त्रीके बाल पकड़ जबदैस्ती उसका उपभोग ही कर रहा हो ॥ ५५ ॥ किसी गजेन्द्रने विशाल शैवालरूप वस्त्रको दूर कर ज्यों ही बन-नदीके मध्यमागका स्पर्श किया त्यों ही स्त्रीकी जघन-स्थलीके समान उसकी तटाव्रभूमि जलसे च्याच्छत हो गई ॥ ५६ ॥ कोई एक हाथी ध्यपनी सूंड उपर उठा पानीमें गोता लगाना चाहता था, खतः उसके कपोलके भौरे उड़ कर खाकारामें वलयाकार भ्रमण करने लगे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो द्रण्डसहित नील छत्र

ही हो ॥ ५७ ॥ पक्षियोंके संचारसे युक्त [ पक्षमें हाव-भावसे युक्त ] एवं विशाल जलको धारण करने वाली [पक्षमें स्थूल स्तनोंको धारण करने वाली ] नदीका [ पक्षमें स्त्रीका ] समागम पाकर हाथी डूब गया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रीलम्पटी पुरुषोंका महान उदय कैसे हो सकता है ? ॥ ५८ ॥ कोई एक हाथी जब नदीसे बाहर निकला तब उसके शरीर पर कमितनीके लाल-लाल पत्ते विपके हुए थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो संभोग कालमें दिये हुए नखक्षत ही धारण कर रहा हो। वह हाथी रस-जल [पक्षमें संभोग जन्य त्रानन्द] प्रहुण कर नदीके जल रूप तल्पसे किसी तरह नीचे उतरा था ॥ ५६ ॥ इस वनमें जहाँ तहाँ सप्तपर्णके वृक्ष थे। उनके फूलोंसे हाथियोंको रात्रु गजकी भ्रान्ति हो गई जिससे वे इतने श्रधिक बिगड़ उठे कि उन्होंने श्रंदुशों की मारकी भी परवाह न की। नीतिके जानकार महावत ऐसे हाथियों को शान्तिसे सममाकर ही धीरे-धीरे बाँधनेके स्थान पर ले गये ॥६०॥ जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया है ऐसे कितने ही बड़े-बड़े हाथियोंने अपना शरीर बॉधनेके लिए स्वयं ही रासी उठाकर . महावतके लिए दे दी सो ठीक ही है क्योंकि मूर्ख लोग आत्महितमें प्रवृत्ति किस प्रकार कर सकते हैं ? ॥ ६१ ॥

लगाम और पलान दूर कर जो मुखमें लगी हुई चमड़ेकी मजबूत रस्सीसे बाँधे गये हैं ऐसे घोड़े चूँकि किन्नरी देवियों के शब्द सुननेमें दत्तकर्या थे खतः पृथिवी पर लोटानेके लिए देवों-द्वारा बड़ी कठि-नाईसे ले जाये गये थे ॥ ६२ ॥ जब घोड़ा इधर-उधर लोट रहा था तब उसके मुखसे खुळ फेनके टुकड़े निकल कर पृथिवीपर गिर गये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो उसके शारीरके संसर्गसे पृथिवी रूप श्लीके हारके मोती ही टूट-टूट कर बिखर गये हों ॥६३॥ जिस प्रकार शातःकालके समय खाकाशकी खोर जानेवाले सूर्यके हरे-हरे घोड़े समुद्रके मध्यसे निकलते हैं उसी प्रकार शरीर पर लगे हुए शैवाल-दलसे हरे-हरे दिखने वाले घोड़े पानी चीर कर नदीके बाहर निकले॥६४॥

चूँकि यह वन भरते हुए भरनोंके जलसे सुन्दर तथा बहुत भारी कल्पवृक्ष में युक्त था ख्रतः स्थल जल और शाखाओं पर चलने वाले वाहनोंको इन्द्रने उनकी इच्छानुसार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया था।। ६५॥

उप्त वनकी प्रथम भूमिमें जिन-बालकका मुख देखनेके लिए कौतुक वरा समस्त देवोंका समूह उमड़ रहा था छतः पास ही खड़े हुए काले-काले यमराजने दृष्टि-दोषको दूर करने वाले कज्जलके चिह्नकी शोभा धारण की थी ॥ ६६ ॥ तदनन्तर महादेवजीके जटाजूटके छप्रभागके समान पीली कान्तिको धारण करनेवाले उस सुवर्णाचलकी शिखर पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कलाके समान चमचमाती हुई वह पाण्डुक शिला देखी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो चूर्णकुन्तलोंके समान सुशो-मित बुश्लोंसे श्यामवर्ण पृथिवी-देवीके शिर पर लीलावश लगाये हुए केतकीके पत्रकी शोभा ही प्रकट कर रही हो ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार छाईद्रक्त बती शुक्रव्यानके द्वारा संसारकी व्यथाको पारकर त्रिमुबन-की शिखर पर स्थित सिद्ध-शिलाको पाकर सुखी हो जाता है उसी प्रकार वह इन्द्र शुक्त ऐरावत हाथीके द्वारा मार्ग पार कर इस सुमेरु-पर्वतकी शिखर पर स्थित खर्थचन्द्राकार पाण्डुक शिलाको पाकर बहुत ही संतुष्ट हुछा ॥ ६८ ॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशरमीभ्युदय्

## अष्टम सर्ग

तद्नन्तर इन्द्रने बड़ी शीघताके साथ हिमालयके समान उत्तुङ्ग ऐरावत हाथीके मस्तकसे अष्टापदकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवको उतारकर बड़े ही उत्साहके साथ इस पाण्डुक शिलापर रखे तथा विस्तृत एवं देदीण्यमान मिण्मय सिंहासनपर विराजमान किया ॥१॥ यदि बाल मृणालके समान कोमल शरीरको धारण करनेवाला शेषनाग किसी तरह उस पाण्डुक शिलाका वेष रख इन मदनविजयी जिनेन्द्रदेवको धारण नहीं करता तो वह अन्य प्रकारसे समस्त प्रथ्वीका भार उठाने की कीर्ति कैसे प्राप्त कर सकता था जब कि वह उसे अत्यन्त दुर्लभ थी ॥ २ ॥ क्या यह विशाल पुष्य हैं १ अथवा यश हैं १ अथवा अपने अवसरपर उपस्थित हुई क्षीरसमुद्रकी लहरें हैं १—इस प्रकार जिनके विषयमें देवोंको सन्देह उत्पन्न हो रहा है ऐसी पाण्डुक शिलाकी जो सफेद-सफेद किरणें भगवानके शिरपर पड़ रही थीं उनसे वह बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ ३ ॥

देवोंने वहाँ भगवान्की वह अभिषेक-विधि प्रारम्भ की जो कि उनके प्रभावके अनुकूल थी, वैभवके अनुकूष थी, अपनी भिवतके योग्य थी, देश-कालके अनुकूष थी, स्वयं पूर्ण थी, अनुषम और निदोंष थी॥ ४॥ हे मेचकुमारो ! इधर वायुकुमारने कचड़ेका समूह दूर कर् दिया है अतः आप लोग अच्छी तरह सुगन्धित जलकी वर्षा करो, और उसके बाद ही दिक्कुमारी देवियाँ मिएयों एवं मोतियोंके चूर्ण की रङ्गावलीसे शीघ ही चौक बनावें। इधर यह ऐशानेन्द्र स्वयं छत्र धारण कर रहा है, उसके साथकी देवियाँ मङ्गलद्रव्य उठावें और

ये सनत्कुमारस्वर्गके देव भगवान्के सभीप बड़े-बड़े चल्रत चमर लेकर खड़े हों। इधर ये देवियाँ अञ्चपात्रोंको नैवेदा, फल, फूल, माला, चन्दन भूप एवं अक्षत आदिसे सजाकर ठीक करें और इंधर चूँकि समुद्रसे जल आने वाला है अतः व्यन्तर आदि देव उत्तम नगाड़े एवं मृदङ्ग आदिको ठीक करें। हे वाणि ! अपनी बीएग ठीक करो, उदास क्यों बैठी हो ? हे तुम्बुरो ! तुमसे और क्या कहूँ ? तुम तालमें बहुत निपुरण हो और हे रङ्गाचार्य भरत ! तुम रङ्गभूमिका विस्तार कर निष्कपट रम्भाको नृत्यके लिए शीघ्र प्रोरेत क्यों नहीं करते' ? इस प्रकार धारण की हुई सुवर्णकी छड़ीसे जिसका बलशाली भुजदर्गड त्र्यौर भी अधिक तेजस्वी हो गया है ऐसा द्वारपाल छवेर इन्द्रकी आज्ञासे जिनेन्द्रदेवके जन्माभिषेकका कार्य योग्यतानुसार देवोंको सौंपता हुआ देव-समूहसे कह रहा था ॥५-९॥ उस समय श्रत्यधिक चन्दनसे मिली कर्पूर-परागके समूहकी सुगन्धिसे अन्धे अमरोंकी पङ्क्तियां जहां-तहां ऐसी मालूम होती थीं मानो जिनेन्द्र भगवान्का अभिषेक करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंकी दूटती हुई बेड़ियोंके कड़े ही हों ॥ १०॥

यह श्रातिशय विशाल [पक्षमें श्रत्यन्त बूढ़ा] एवं निद्योंका स्वामी [पक्षमें नीचे जाने वालोंमें श्रेष्ठ] समुद्र इस पर्वत पर कैसे चढ़ सकता है ? यह विचार उसे उठाकर सुमेरु पर्वतपर ले जानेके लिए ही मानो देवोंने सुवर्णके कलश धारण करनेवाली पङ्क्ति बनाना शुरू की थीं ॥ ११ ॥ देवोंने श्रपने श्रागे वह क्षीरसमुद्र देखा जो कि ठीक उस बुद्ध व्यापारीकी तरह जान पड़ता था जो कि काँपते हुए तरङ्ग रूप हाथोंसे नये-नये मिए, मोती, शङ्क, सीप तथा मूंगा श्रादि दिखला रहा था, स्थूल पेट होनेसे जो व्याकुल था [पक्षमें जलयुक्त होनेसे पिक्षयों द्वारा व्याप्त था ] और इसी कारण जिसकी काँछ

खुल गई थी [ पक्षमें जिसका जल छलक-छलक कर किनारेसे वाहर जा रहा था ] ॥ १२ ॥ देवोंने उस समुद्रको विजयाभिलाषी राजा की तरह माना था क्योंकि जिस प्रकार विजयाभिलाबी राजा हजारों वाहिनियों-सेनात्रोंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी हजारों वाहिनियों-नदियोंसे युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिलाषी राजा पृथुलहरिसमूह-स्थूलकाय घोड़ोंके द्वारा दि<del>ड</del>्मग्डलको व्याप्त करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी पृथु लहरि समूह—बड़ी-बड़ी लहरोंके समूहसे दिङ्गएडलको न्याप्त कर रहा था श्रीर जिस प्रकार विजया-भिलापी राजा अकलुषतरवारिकोडमज्जनमहीध्र—अपनी उज्ज्वल तलवारके मध्यसे अनेक राजाओंका खण्डन करने वाला होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी अकलुपतरवारिकोडमज्जनमहीध्र—ऋत्यन्त निर्मल जलके मध्यमें अनेक पर्वतोंको डुबाने वाला था ॥ १३ ॥ देव लोग निर्मल मोतियोंकी मालाश्रोंसे युक्त जिन बड़े-बड़े सुवर्ण-कलशों को लिये थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शेषनागसे सहित मन्दरगिरि ही हो। उन कलशोंको लेकर जब देव समुद्रके पास पहुँचे तब उन्हें देख चक्र्वल तरङ्गोंके बहाने समुद्र इस भयसे ही मानो काँप उठा कि त्रव हमारा फिरसे भारी मन्थन होने वाला है ॥ १४ **॥** 

वचन वैखरोंके भाएडार पालक नामक कौतुकी देवने जब देखा कि इन सब देवोंकी दृष्टि समुद्र पर ही लग रही है तब वह आदेशके विना ही निम्निलिखित आनन्ददायी वचन बोलने लगा सो ठीक ही है क्योंकि अवसर पर अधिक बोलना किसे अच्छा नहीं लगता ? ॥ १५॥ निश्चित ही यह समुद्र जिनेन्द्र भगवान्के अभिषेकका समय जानकर उछलती हुई तरङ्गोंके छलसे आकाशमें छलांग भरता है परन्तु स्थूलताके कारण ऊपर चढ़नेमें असमर्थ हो पुनः नीचे गिर पड़ता है बेचारा क्या करे ?॥ १६॥ मेरा तो ऐसा ख्याल है कि चूँकि इस क्षीरसमुद्रने बड़वानलकी तीत्र पीड़ाको शान्त करनेके लिए रात्रिके समय चन्द्रमाकी किरणोंका खून पान किया था इसलिए ही मानो यह मनुष्योंके हृदयको हरनेवाला हार और वर्षके समान सफेद हो गया है ॥ १७ ॥ ऐरावत हाथी, उच्चैं श्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, अमृत तथा कौस्तुभ आदि मेरे कौन-कौनसे पदार्थ इन धूताँने नहीं **छीन लिये ? इस प्रकार तरङ्ग रूप हाथोंके द्वारा पृथिवीको** पीटता हुआ यह समुद्र पागलकी भाँति पक्षियोंके शब्दके बहाने मानो रो ही रहा है ॥१८॥ शङ्कों द्वारा चित्र-विचित्र कान्तिको धारण करने वाली ये समुद्रके जलकी तरङ्गें वायुके वेगवश बहुत दृर उछल कर जो पुनः नीचे पड़ रही हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो ब्राकाशमें फैले ताराब्यों को मोती समभ उनका संघ्रह करनेके लिए ही उछल रही हों खाँर लौटते समय तैरते हुए शङ्कांके बहाने मानो ताराख्योंके समूहको लेकर ही लौट रही हों॥ १६॥ अत्यन्त सघन वृक्षों और बड़-बड़े पर्वतोंसे युक्त [ पक्षमें तरुगा पुरुष एवं गुरुजनोंसे युक्त ] किसी भी देशके द्वारा जिनका प्रचार नहीं रोका जा सका ऐसी समस्त नदियां [पक्षमें क्रियां] खपने छाप इसके पास चली या रहीं हैं खतः इस समुद्रका यह त्रानुपम सौभाग्य ही समफना चाहिए॥ २०॥ इधर देखो, यह बिजली सहित तमालके समान काला-काला मेघ जल लेने के लिए समुद्रके उपर आ लगा है जो ऐसा जान पड़ता है मानो चन्द्रमाकी किरणोंके समान सुन्दर शेषनागके पृष्ठ पर इच्छा करने वाले लक्ष्मी द्वारा व्यालिंगित कृष्ण ही हों ॥ २१ ॥ चृंकि यह समुद्र पृथिवीके हर्षसे विद्वेष रखने वाला है [ पक्षमें खिले हुए कुमुदोंकी परागसे युक्त है ] ब्रतः संभव है कि कभी हमारी मातारूप समस्त पृथिवीको डुवा देगा इसलिए जलका वेग रोकनेके लिए ही मानो वृक्ष कतार बाँध कर इसका किनारा कभी नहीं छोड़ते ॥ २२॥ इस

समुद्रके किनारेके वनमें किन्नरी देवियां संभोगके बाद अपने उन्नत स्तन-कलशोंको रोमाञ्चित करती हुई<sup>®</sup> चञ्चल हाथियोंके बचोंकी क्रीड़ा से खरिडत कवाकचीनी और इलायचीकी सुगन्धिसे एकत्रित भ्रमरों की गुंजारसे भरी वायुका सेवन करती हैं ॥२३॥ इधर, इस समुद्रकी लहरें अशोक-लताओं के पल्लवों के समान सुन्दर मूंगाकी लताओं से न्याप्त हैं अतः ऐसा जान पड़ता है मानो अतिशय तृष्णाके संयोगसे बढ़ी बड़वानलकी ज्वालाश्रोंके समृहसे इसका शरीर जल ही रहा हो ॥२४॥ इधर मिली हुई नदीरूपी प्रौंद प्रियाके तटरूपी जघन प्रदेशके साथ इस समुद्रका बार-बार सम्बन्ध हो रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समीप ही शब्द करनेवाले जल-पक्षियोंके शब्दके छलसे संभोगकालमें होने वाले मनोहर शब्दका अभ्यास ही कर रहा हो ॥ २५ ॥ पालकके एसा कहने पर देवसमृह श्रौर समुद्रके बीच कुछ भी अन्तर नहीं रह गया था क्योंकि जिस प्रकार देवसमूह समस्त संसारके द्वारा अधृष्य-सम्माननीय था उसी प्रकार वह समुद्र भी समस्त संसारके द्वारा व्यवृष्य-व्यनाक्रमणीय था, जिस प्रकार देव-समृह् मुख्यगाम्भीर्य-धीरताको प्राप्त था उक्षी प्रकार वह समुद्र भी मुख्यगाम्भीर्थ-अधिक गहराईको प्राप्त था; जिस प्रकार समुद्र बहुल-हरियुत—बहुत तरङ्गोंसे युक्त था उसी प्रकार देवसमूह भी बहुलहरियुत श्रधिक इन्द्रोंके सहित था, श्रौर जिस प्रकार देवसमूह शोभायमान कङ्कुणों-हस्ताभरणों से सहित था उसी प्रकार वह समुद्र भी शोभाय-मान कङ्कर्णों-जलकर्णोंसे सहित था ॥२६॥

देवोंके समूहने सुवर्णके बड़े-बड़े असंख्यात कलशोंके द्वारा जो श्लीरसमुद्रका जल उलीच डाला था उसने नष्ट होने वाले वरुएके नगरकी क्षियोंको चुल्छ्रमें समुद्र थारण करनेवाले अगस्त्य महर्षिकी याद दिला दी थी ॥ २७ ॥ जो सुवर्ण-कलश जिनेन्द्र भगवानके

श्रमिषेकके लिए भरे हुए जलसे पूर्ण थे वे शीव ही ऊपर श्राकाशमें जा रहे थे ऋौर जो खाली थे वे पत्थरकी तरह नीचे गिर रहे थे। इससे जिनेन्द्र भगवान्के मार्गानुसरणका फल त्यष्ट प्रकट हो रहा था ॥ २८ ॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे जल ले जानेवाले देवोंके समूह ने परस्पर मिली हुई भुजाञ्चोंकी लीलाके द्वारा प्रारम्भ किये मणिमय घटोंके छादान-प्रदानसे एक नूतन जलघटी यन्त्र बनाया था ॥ २९ ॥ जब पर्वतकी गुफार्खोंमें न्याप्त होने वाला भेरीका उच शब्द घन सुषिर और तत नामक बाजोंके शब्दको दवा रहा था, एवं नये-नये नृत्योंके प्रारम्भमें बजने वाली किङ्किणियोंसे युक्त देवाङ्गनात्र्योंके मङ्गल-गानका शब्द जब सब खोर फैल रहा था तब इन्द्रोंने दर्शन-मात्रसे ही पापरूप रात्रुको जीतकर अपने गुर्णोकी गरिमासे अनायास सिंहासन पर त्र्यारूढ होने वाले जिनेन्द्रदेवका सुवर्णीमय कलरों।के जल से मानो त्रिलोकका राज्य देनेके लिए सर्वप्रथम ही अभिषेक किया ॥३०-३१॥ ऋत्यन्त सफ्तेद फन्दके समान उज्ज्यल पाग्डुक-शिला पर कुछ-कुछ हिलते हुए लाल मनोहर एवं चिकने हाथ रूप पल्लवों से युक्त जिन-बालक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके द्वारा श्रमृतके समान मधुर जलसे सींचे गये पुरुष रूप लताके नवीन व्यङ्कुर ही हों ॥ ३२ ॥ यद्यपि उस समय जिनेन्द्रदेव बालक ही थे श्रौर जिस जलसे उनका श्रमिषेक हो रहा था वह मेरु पर्वतको सफ़ेदीके कारण मानो हिमालय बना रहा था और उस समस्त पृथिवीको एक साथ नहलानेमें समर्थ था फिर भी उसके द्वारा वे रख्रमात्र भी क्षोमको प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव का स्वाभाविक धेर्य अनिवार्य एवं आश्चर्यकारी होता ही है ।। ३३ ॥ चूँकि अमृत-प्रवाहका तिरस्कार करने वाले अईन्त भगवान्के स्नान जलसे देवोंने बड़ी भक्ति चौर श्रद्धाके साथ चपना-चपना शरीर प्रक्षालित किया था इसीलिए संसारमें जराके सर्व साधारण होनेपर भी उन्होंने वह निर्जरपना प्राप्त किया था जो कि उन्हें अन्यथा दुर्लम ही था।। ३४।।

तीर्थंकर भगवान्के सुवर्णंके समान चमकीले कपोलों पर, नृत्य करने वाली देवाङ्गनाद्योंके कटाक्षोंकी जो प्रभा पड़ रही थी उसे श्रभिषेकका बाक़ी बचा जल समभकर पोंछती हुई इन्द्रार्गाने किसका मुख हास्यसे युक्त न किया था ?।। ३५।। वज्रकी सूचीसे छिदे दोनों कानोंमें स्थित निर्मल मिएामय कुण्डलोंसे वह ज्ञानके समुद्र जिन वालक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तत्त्व विद्याका कुछ रहस्य सीखनेके लिए बृहस्पति खौर शुक्र ही उनके समीप आये हों ॥३६॥ उस समय उनके वक्षःस्थलपर तीन लड़का मोतियोंका बड़ा भारी हार पहिनाया गया था उसके बहाने ऐसा माळ्म होता था मानो प्रेमसे भरी पृथिवी, लक्ष्मी और शक्ति रूप तीन स्त्रियोंने शीवताके साथ श्रपनी-अपनी वरणमालाएँ पहिनाकर उन्हीं एकको अपना पति चुना हो ।।३७।। उनके मुख रूपी चन्द्रमाके समीप भरती अमृत-धाराका आकार प्रकट करनेवाली अनुपम मिएायांकी माला ऐसी जान पड़ती थी मानो अपनी निर्मल कान्तिके द्वारा चन्द्रमाको जीत कर क़ैंद की हुई उनकी तारा रूप स्त्रियोंका समृह ही हो ॥ ३८ ॥ जिनके मिएसिय कड़ोंके अश्रभागमें खचित रत्ने प्रहोंके समान सुशोभित हैं, जो सुवराकी चुस्त करधनीके मण्डलस रमगीय हैं एवं देवोंने आभूषण पहिनाकर जिन्हें अलंकृत किया है ऐसे सुवर्ण के समान पीतवर्णको धारण करनेवाले वे जिनेन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरकी शिखरवर स्थित दूसरा ही सुमेर हो ॥ ३९ ॥ निश्चित ही यह जिनेन्द्र इस भरतत्त्रत्रमें धर्म तीर्थंके नायक होंगे-यह विचार इन्द्रने उन्हें धर्मनाथ नामसे सम्बोधित किया सो ठीक ही है

क्योंकि बुद्धिके विकास रूप दर्पणमें समस्त पदार्थोंको देखने वाले इन्द्र किसी भी तरह मिथ्या वचन नहीं कहते ॥ ४० ॥

जब मृदङ्गकी कोमल ध्वनिके विच्छेद होने पर बढ़नेवाली कर्ण-कमनीय बांसुरी आदि बाजोंकी सुमधुर ध्वनिसे सुशोभित नृत्य हो रहा था, जब गन्धवोंका अमृतमय संगीत जम रहा था और जब नृत्य गीत तथा वादित्रकी सुन्दर व्यवस्था थी तब इन्द्रने आनन्दसे विवश हो भगवान धर्मनाथके आगे ऐसा नृत्य किया कि जिसमें सुंदर चारीके प्रयोगसे कच्छपका पीठ दलमला गया, घुमाई हुई भुजाओंसे दूर-दूरके तारे टूट-टूट कर गिरने लगे एवं आवर्ताकार अमगुसे जिसमें लिङ्गाकार प्रकट हो गया ॥ ४१-४२ ॥

इस प्रकार अभिषेककी किया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अतु-पम भक्ति और शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक खुतियोंसे खुति करने योग्य श्री जिनेन्द्रकी इस प्रकार खुति करने लगे। खुति करते समय सब इन्द्रोंने हाथ जोड़ कर अपने मस्तकसे लगा रक्षेत्र थे ॥४३॥ हे जिनेन्द्र! जब कि चन्द्रमा मिलन पक्ष [ कुष्ण पक्ष ] को उत्तर पक्षमें [ आगामी पक्षमें ] रख कर उदित होता है तब आप समस्त मिलन पक्षको [दूषित सिद्धान्तको] पूर्व पक्षमें [शङ्का पक्षमें] स्थापित कर उदित हुए है, इसी प्रकार जब कि चन्द्रमा एक कला-रूपमें उदित होता है तब आप उदित होते ही सम्पूर्णमूर्त्ति हैं इस-लिए एक कलाका धारी प्रतिपदाका चन्द्रमा कान्तिके द्वारा जो आपके साथ ईर्षा करता है, वह व्यर्थ ही है ॥ ४४॥ हे वरद! निर्मल ज्ञानके धारक मुनि भी आपकी खुति नहीं कर सकते यही कारण है कि हमलोगोंकी वाणी अनल्प आनन्द समूहके बहाने कुण्ठित सी होकर कर्ठुहुप कन्द्राके भीतर ही मानो ठिठक जाती है ॥४५॥ हे जिनेन्द्र!

कैंसा अनोखा कौतुक है ? कि यद्यपि जनता अपने अपने कार्यमें लीन है फिर भी ज्यों हीं आप चुम्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्त का स्पर्श करते हैं त्यों ही उसके पूर्व जन्मसम्बन्धी पापरूपी लोहेकी मजवूत सांकलें तड़तड़ कर एक दम टूट जाती हैं।।४६।। हे निष्पाप! त्रापके त्रपरिमित गुरा-समूहका प्रमाण जाननेकी जिस किसीकी इच्छा हो वह पहले ज्याकाश कितने त्रांगुल है यह नाप कर सर-लतासे संख्याका अभ्यास कर ले ॥ ४०॥ हे मुनिनायक! आप मनुष्य हैं यह समभ देवोंके बीच यदि कोई आपका अनादर करता है तो वह श्रद्वितीय मूर्ख है। सर्वज्ञ, निःफलङ्क, संसारकी शङ्कासे रहित और भयभीत जनको शरण देने वाला आपके सिवाय इस त्रिभुवनमें दूसरा है कौन ? ॥४८॥ भगवन् ! इसमें कुछ भी व्यार्श्वर्य नहीं कि आपने अपने जन्मके पूर्व ही लोगोंको पुरयात्मा बना दिया। क्या वर्षाकाल अपने आनेक पूर्व श्रीष्म कालमें ही पहाड़ों पर वनोंको लहलहाते पल्लवोंसे युक्त नहीं कर देता ॥ ४६ ॥ हे जिन ! जो अापके [ सम्यग्दर्शन रूप ] धर्मको प्राप्त हुआ है उसे वह स्वर्ग कितना दूर है जो कि साधारण मनुष्यके द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। हां, यदि आपके चारित्रको प्राप्त कर सका तो यह निश्चित है कि वह संसाररूप अटवीके दुर्लभ तीरको प्राप्त कर लेगा। [हे जिन! जो त्रापके बैल पर सवार हुआ है उसे वह स्वर्ग कितना दूर है जो कि एक ही योजन चलने पर प्राप्त हो सकता है। हां, यदि यह जन श्रापके घोड़े पर सवार हो सका तो इस संसार रूप श्रटवी से अवश्य पार हो जावेगा] ॥५०॥ हे नाथ ! जिस प्रकार मरुत्थलमें प्याससे पीड़ित मनुष्योंके द्वारा दिखा स्वच्छ जलभृत-सरोवर उन्हें त्रानन्द देने वाला होता है, अथवा सूर्यकी किर्णोंसे संतप्त मनुख्यां द्वारा दिखा छायादार सघन वृक्ष जिस प्रकार उन्हें छुख पहुँचानेवाला होता है अथवा चिरकालके दरिद्र मनुष्यों-द्वारा दिखा खजाना जिस प्रकार उन्हें आनन्दवाथी होता है उसी प्रकार सौभाग्य वश हम भय-

भीत मनुष्योंके द्वारा दिखे हुए आप हम लोगोंगो आनन्द दे रहे हैं ॥५१॥ हे जिनेन्द्र ! आपका चन्द्रोज्ज्वल यश इस पृथिवी और आकारा के बीच अपने गुर्गोंकी अधिकताके कारण बड़ी संकीर्णतासे रह रहा है। त्राप ही कहिये; घटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त मन्दिरको प्रकाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति कैसे प्रकट कर सकता है ? ॥५२॥ हे श्लीरादोष ! गुरा-समृहको ऊँचा उठाने वाले आपने ही तो इन गुराविरोधी दोषोंको छपित कर दिया है। यदि ऐसा नहीं है तो आपकी बात जाने दो आपके अनुगामी किसी एक जनमें भी इन दोषों के प्रेमका थोड़ा भी अंश क्यों नहीं देखा जाता ? ॥ ५३ ॥ सर्वथा एकान्तवाद रूप सघन अन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदार्थ आच्छादित हैं ऐसे इस संसाररूप घरमें केवलज्ञानरूप प्रकाशको करनेवाले आप ही एक ऐसे दीपक हैं जिसमें कि कामदेव पता-मुलभ लीलाको प्राप्त होगा-पतंगकी तरह नष्ट होगा।।५४।। हे जिन ! यदि आपके वचनोंका आस्वादन कर लिया तो अमृत व्यर्थ है, यदि आपसे प्रार्थना कर ली तो कल्पचृक्षकी क्या आवश्यकता ? यदि आपका ज्ञान संसारको अन्धकारहीन करता है तो सूर्य और चंद्रमा से क्या लाभ ? ।।५५।। पूर्वकृत कर्मों के उदयसे प्राप्त हुआ हु:ख भी अर्हन्त देवकी भक्तिके प्रभाव वश शीघ ही अपनी शक्तिका विपर्यय कर लेता है — युलरूप बदल जाता है। सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोंसे भयंकर प्रीष्म-ऋतु क्या जलके समीपस्थ वृक्षकी छायामें बैठे हुए मनुष्यके त्रागे शिशिर-ऋतु नहीं बन् जाती ? ॥ ५६ ॥ इस प्रकार इन्होंने जन्माभिषेकके समय सुमेरु पर्वत पर त्रिभुवनपति श्रीजिनेन्द्र देवकी भक्ति वश त्राराधना कर उन्हें पुनः माताकी गोदमें सौंपा और आप उनके निर्मल गुर्णोकी चर्चासे रोमाख्रित होते हुए अपने अपने स्थान पर गये ॥५७॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिश्चन्द्र विरचित धर्मशर्माभ्युद्य महाकाव्यमें श्रद्म सर्ग समास हुआ।

## नवम सर्ग

इस प्रकार देवोंके द्वारा अभिषिक [ पक्षमें सींचा हुआ ] घुँघु-राले बालोंसे शोभित [रक्षमें मूल खोर क्यारीसे युक्त] सुवर्ण जैसी सुन्दर और नूतन कान्तिको धारण करने वाला [पक्षमें अद्भुत नूतन छायाको धारण करनेवाला ] वह पुत्र रूपी वृक्ष [पक्षमें नन्दन वनका बृक्ष ] पिताके लिए [ पक्षमें बोने बालेके लिए ] अतिशय सुखकर हुआ था।। १।। इसमें क्या ग्राश्चर्य था कि जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमा ज्यों-ज्यों ऋविनाशी वृद्धिको प्राप्त होते जाते थे त्यों-त्यों ऋानन्द रूपी समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारको भरता जाता था ॥२॥ 'संसार-समुद्रको तरनेवाले ऐसे विवेकी स्वामीको हम लोग पुनः कहां पा सकती हैं ?' यह सोचकर ही मानो बाल्यकालीन शरीर-संस्कारकी विरोष कियाएँ शीघताके साथ उनकी सेवा कर रही थीं ॥ ३ ॥ जिस प्रकार प्रहोंका मण्डल सदा ध्रुवताराका अनुसरण करता है उसी प्रकार तीनों लोकोंमें जो भी प्रभापूर्ण मनुष्य थे वे सब प्रमासे परिपूर्ण उसी एक बालकका अनुसरण करते थे ॥ ४ ॥ इन्द्र दिनकी तीनों संध्यात्रों में उत्तमोत्तम मिएमय आभूषणोंसे एक उन्हीं प्रमुकी उपासना करता था सो ठीक ही है क्योंकि दुर्लभ सम्पदाको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो कल्यागाक कार्यमें प्रमाद करता हो ॥ ५ ॥ यद्यपि उस समय भगवान बालक ही थे फिर भी मुक्ति रूपी लक्ष्मीने उत्करठासे प्रेरित हो उनके कपोलोंका निःसन्देह जम-कर चुम्बन कर लिया था इसीलिए तो मिण्मिय कर्णाभरणकी किरगोंके बहाने उनके कपोलों पर मुक्ति-लक्ष्मीके पानका लालरस

लग गया था ॥६॥ जिस प्रकार सूर्यं पूर्वं दिशाकी गोदसे उठकरड दया-चलका आलम्यन पा पश्चियोंको चहचहाता और पृथिवीपर पद [किरण] रखता हुन्ना धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार वह बालक भी माताकी गोदसे उठकर पिताका त्रालम्बन पा किङ्किशी रूप पक्षियों को वाचालित करता और पृथिवी पर पैर रखता हुआ धीमे-धीमे चलता था।। ७।। चरगोंके द्वारा आक्रान्त पृथिवीपर चलते हुए वे भगवान् नखोंसे निकलनवाली किरणोंके समूहसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शेषनागको बाधा होने पर उसके कुटुम्बके लोग दौड़े श्राकर ७नके चरणोंकी सेवा ही कर रहे हों।।८॥ वह वाल जिनेन्द्र कुछ-कुछ कँपते हुए ऋपने ऋगले पैरको बहुत देर बाद धीरेसे पृथिवी पर रखकर चलते थे जिससे एसे जान पड़ते थे मानो सबका भार धारण करने वाली पृथिवीमें हमारे पैरका भार धारण करनेकी सामर्थ्य है या नहीं-यही देख रहे हों ॥६॥ पुत्रके शरीरका समा-गम पाकर राजा त्र्यानन्दसे अपने नेत्र बन्द कर लेते थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो गाढ़ त्रालिङ्गन करनेसे इसका शरीर हमारे भीतर कितना प्रविष्ट हुन्छ। ? यही देखना चाहते हों ॥ १०॥ उस पुत्रको गोदमें रख आलिङ्गन करते हुए राजा हर्पातिरेकसे जब लोचन बन्द कर लेते थे तब ऐसे माळूम होते थे मानो स्पर्शजन्य सुखको शरीर रूप घरके भीतर रख दोनों किवाड़ ही बन्द कर रहे हों ॥११॥ जिनकी अन्तरात्मामें तीनों लोक प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ऐसे जिन-वालक अपने हाथों-द्वारा धूलि-समूहको विखेरनेवाले अन्य बालकों के साथ ज्यों-ज्यों कीड़ा करते थे त्यों त्यों दर्पणकी तरह वे निर्मल ही होते जाते थे-यह एक आश्चर्यकी बात थी।। १२।।

मयूरको अपना कलाप सुसज्जित करनेकी शिक्षा कौन देता ? अथवा हंसको लीलापूर्ण गति कौन सिखाता ? इसी प्रकार स्वा भाविक ज्ञानके भारतार त्यरूप उन जगद्गुरुको शिक्षा देनेके लिए कौन गुरु था ? वह स्वतः स्वयं बुद्ध थे ॥ १३ ॥ शास्त्र, शास्त्र और कलाके विषयमें विद्वानोंका जो चिरसंचित अहंकार था वह ज्ञानके बाजार रूप जिनेन्द्र देवके सामने आने पर स्वेदजलके बहाने उनके शरीरसे निकल जाता था ॥ १४ ॥

जब उन जिनेन्द्रने कम-क्रमसे बाल्य अवस्था व्यतीत कर समस्त अवयधों में बढ़नेवाली उन्नति धारण की तब वे सोलहों कलाओंसे युक्त चन्द्रमाकी शोभा पुष्ट करने लगे—पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशो-भित हो उठे ।।१५।। जिस प्रकार मध्याह्नसे सूर्यका त्र्यौर भारी साकल्यसे महायज्ञकी अग्निका तेज बढ़ जाता है उसी प्रकार बाल्यावस्थाके व्यतीत होनेसे भगवानका खाभाविक तेज कुछ श्रपूर्व ही हो गया था ।। १६ ।। पर्वतको उठानेवाला रावण उसीके लिए स्थानन्ददायी हों सकता है जिसने कि पृथिवीका भार धारण करनेवाला शेषनाग नहीं देखा श्रीर जिसने तीनों जगत्का भार धारण करनेवाले उन धर्मेमाथ जिनेन्द्रको देख लिया था उसे वह दोनों ही आश्चर्यकारी नहीं थे ॥१७॥ चक्र, कमल और शंख आदि चिह्नोंके देखनेसे उत्पन्न अपने पतिके निवास-गृहकी शंकासे ही मानो लक्ष्मी नृतन पल्लबके समान लाल-लाल दिखने वाले उनके चरण-कमलोंके युगलको नहीं द्धोंड रही थी ॥१८॥ जिनके मध्यमें पादांगुष्टके नखोंसे उठनेवाली किरगेंह्रपी श्रेष्ट छड़ी विद्यमान है। ऐसी उनकी दोनों जंघाएं सुवर्ण-निर्मित खम्भोंसे मुशोभित नूतन धर्म लक्ष्मीके भूलाकी हँसी उड़ा रही थीं।। १६।। उनकी दोनों जाँघें ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनका वेग और बल कोई नहीं रोक सका ऐसे तीनों लोकोंके नेत्र और मन रूसी हाथीको बाँघनेके लिए ब्रह्माने दो खम्भें ही बनाये हों ॥२०॥ **असिंह के समान** ग्रत्यन्त उन्नत और विशाल नितम्बबिम्ब [ पक्षमें

ुपर्वतका कटक ] को धारण करनेवाले उन जिनेन्द्र देवके द्वारा दर्शन मात्रसे ही मनुब्योंके पापरूपी मदोन्मत्त हाथियोंकी घटा विघटा दी जाती थी।। २१।। ऐसा जान पड़ता है कि दानसे उत्कट धर्मरूपी हाथी संतप्त होकर पहले ही श्रीजिनेन्द्रकी नामिरूप जलारायमें जा ्रघुसा था। यदि ऐसा न होता तो उस समय प्रकट होनेवाली रोम-्राजिके बहाने तट पर उसके मद-जलकी धारा क्यों होती ? ॥२२॥ यहां पर अन्तः पुरकी श्रेष्ठ सुन्दरी लक्ष्मी अपने गुरा रूपी कञ्जुकियोंके साथ फिर चिरकाल तक निवास करेगी-इस प्रकार ब्रह्मा उन दयाळु भगवान्के हितकारी विचारको मानो पहलेसे ही जानता था इसीलिए तो उसने उसका वक्षःस्थल खासा चौड़ा बनाया था ॥२३॥ यद्यपि भगवान्की भुजा एक ही शिर [कन्धा] धारण करती थी फिर भी चूंकि उसने तीनों लोकोंका भार अनायास धारण कर लिया आ अतः केवल पृथिवीका भार धारण करनेके लिए जिसके हजार शिर न्यापृत हैं ऐसे शेषनागको उसने दूरसे ही अधस्क्रत−तिरस्कृत[प्रक्षमें जीचे] कर दिया था।। २४॥ जो अपनी तीन रेखाओं के द्वारा मानो यही प्रकट कर रहा है कि मेरी सौन्दर्य सम्पति तीनों लोकों में अधिक है ऐसे भगवान्के करठको देख बेचारा शङ्क लजासे ही मानो जीर्या-शीर्ण हो समुद्रमें जा डूबा।। २५।। यह निश्चित था कि भगवानका मुखचन्द्र सर्वथा निरुपम है फिर भी चन्द्रमा उसकी बराबरी रूप भयंकर पाप कर बैठा। यही कारण है कि वह अब भी उदित होते समय तो सुवर्ण-जैसी कान्ति वाला होता है पर कुछ समयके बाद ्ही उस भयंकर पापके कारण कोढ़से सकेद हो जाता है ॥ २६॥ ्यमुना-जलके तरङ्गोंके समान टेढ़े-मेढ़े सचिक्कण काले केश भग-्वानके मस्तक पर ऐसे सुशोभित होते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त सुस क्ष प्रफुद्धित कमल पर चुपचाप बैठे हुए भ्रमरोंके समूह ही हो ॥२७॥

वह धर्मनाथ पराक्रम और सौकुमार्य दोनोंके आधार थे मानोः नहाने वज्र और कमल दोनोंका सार लेकर ही उनकी रचना की हो। उन्हें सर्व प्रकारसे योग्य देख पिता महासेनकी न केवल पृथिवीका ही। कर [टेक्स] प्रहण करानेकी इच्छा हुई किन्तु स्त्रीका भी।। २८॥ नय और शीलसे सुशोभित नवयौवनसम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज पद पर नियुक्त किया पर उन्होंने यह नहीं समक्षा कि यह तो पहलेसे ही त्रिभुवनकी राज्य-सम्पदाके भाणडार हैं।। २६॥ चूंकि युवराज धर्मनाथने अपने गुणोंके द्वारा ही बांध कर अन्य समस्त राजाओंको अपनी आहाके आधीन कर लिया अतः राजा महासेन केवल अन्तः-पुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंके साथ कीड़ामें तत्पर रहने लगे।।३०॥

एक दिन पुत्री शृङ्गारवतीके स्वयंवरमें कुमार धर्मनाथको बुलानेके लिए विदर्भदेशके राजा प्रतापराजके द्वारा भेजा हुआ दूत महाराजः महासेनके घर त्राया ॥ ३१ ॥ द्वारपालने राजाको उसकी खबर दी । अनन्तर सभागृहके भीतर प्रवेश कर उसने नर्मस्कार किया और भौंहोंके भेदसे अवसर पा कानोंमें अमृत भरानेवाला संदेश कहा ॥ ३२ ॥ साथ ही महाराज महासेनके समाप बैठे आकारसे काम-र्देवको जीतनेवाले कुमार धर्मनाथको देख उस दूतने जगत्के मनको ॡटनेमें निपुरा चित्रपट यह विचार कर दिखलाया कि यह इनके सौन्दर्यके अनुकूल होगा॥ ३३॥ उस चित्रपट पर नेत्रोंके लिए अमृतके धारागृहके समान कन्याका अद्भुत प्रतिबिम्ब देख यथार्थ में यह कन्या क्या ऐसी होगी ? इस प्रकार राजा महासेन विचार ही कर रहे थे कि उनकी दृष्टि अचानक सामने लिखे हुए इस श्लोक पर पड़ी ॥ ३४ ॥ इस मृगनयनीका वास्तविक स्वरूप लिखनेके लिए. अन्य मनुष्य कैसे समर्थ हो सकता है ? जिसका कि प्रतिरूप बनानेमें ब्रह्मा भी जड़ है। एक बार जो वह इसे बना सका था वह केवल

घुगाक्षर न्यायसे ही बना सका था ॥ ३५॥ यह श्लोक देख राजाका मन बहुत ही विस्मित हुआ, वह कभी धर्मनाथके शरीरकी ओर देखते थे और कभी चित्रलिखित कन्याकी और । अन्तमें उस कन्याके सौन्दर्यरूप मदिराके पानसे कुछ-कुछ सिर हिलाते हुए इस प्रकार सोचने लगे ॥ ३६ ॥ जो स्वप्नविज्ञानका अविषय है, जहाँ कवियों के भी बचन नहीं पहुँच पाते और मनकी प्रवृत्ति भी जिसके साथ सम्बन्ध नहीं रख सकती वह पदार्थ भी भाग्यके द्वारा श्रनायास सिद्ध हो जाता है ॥ ३७ ॥ जगतक नेत्रोंको प्यारा यह युवराज कहाँ ? श्रौर तर्कका अविषय यह किन्यारत्न कहाँ ? अतः असंभव कार्यांके करनेमें सामर्थ्य रखनेवाले विधाताको सर्वथा नमस्कार हो ॥ ३८ ॥ स्वयंवरमें वरकी इच्छा करनेवाली यह कन्या निश्चयसे इनको छोड़-कर दूसरेकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि क्रीमुदी सदा आनन्द देने-वाले चन्द्रमाको छोड़कर क्या कभी अन्यका अनुसरण करती है ? कभी नहीं ॥ ३९ ॥ कन्यामें बुद्धिमान् पुरुष यद्यपि कुल, शील और वयका विचार करते हैं किन्तु उन सबमें वे सम्बंधको पुष्ट करनेवाला , प्रेम ही विशेष मानते हैं ॥ ४० ॥ चूँकि यह युवराज इस कन्याके प्रत्येक खंगका सौन्दर्य देखनेमें उत्सुक है अतः माळ्म होता है कि यह इसे चाहता है। यही क्यों ? रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी तो यह उस हाथीकी तरह जान पड़ता है जो कि भीतर रुके हुए मदके गर्वसे उत्तेजित हो रहा है ॥४१॥ ऐसा विचार कर राजाने कर्तव्यका निर्शाय किया और विवाहके योग्य पुत्रको सेनासहित बड़े आदरके साथ विदर्भराजके द्वारा पालित नगरीकी स्त्रोर भेजा ॥ ४२ ॥ इस प्रकार राजा महासेन और दूतने जिन्हें प्रेरणा दी है तथा शृङ्गारवतीके रूप श्रीर कामने जिन्हें शीघता प्रदान की है ऐसे धर्मनाथ युवराज सेना और हर्षसे युक्त हो विदर्भ देशकी ओर चले ॥ ४३ ॥

उस समय वह धर्मनाथ हाथों और केशोंसे विभूषित शोभा**की धार**ण कर रहे थे, और सुवर्शाके श्रेष्ठ कड़े उनके हाथोंमें चमक रहे थे अतः स्त्रियोंके हितको पूर्ण करनेमें समर्थ सुन्दर वेष धारण कर रहे थे। [ पक्षमें वह धर्मनाथ तलवारसे विभूषित शोभाको धारण कर रहे थे और जहाँ-तहाँ ब्राह्मणादि क्लों से युक्त पड़ाव डालते थे अतः शत्रुद्योंके मनोरथको पूर्ण करनेमें असमर्थ भयंकर सेना साथ लिये श्रे ] ॥ ४४ ॥, चूँकि वह धर्मनाथ दानभोगवान् - दान औप भोगोंसे युक्त थे [ पक्षमें सदानभोगवान् सर्वदाः आकाशगामी देखींसे युक्त थे ] और गुरू--पिता [पक्षमें बृहस्पति] की आज्ञासे गजेन्द्र [पक्षमें े ऐरावत ] पर आरूढ हो मार्गमें जा रहे थे अतः हजार नेत्रोंसे रहित इन्द्रकी सुन्दर शोभाका अनुकरण कर रहे थे ॥ ४५ ॥ उस समय प्रस्थानको सूचित करनेवाला भेरीका वह भारी शब्द सब छोर बढ़ रहा था जो कि प्रथिवीको मानो कँपा रहा था, आकाराको मानो स्विष्टित कर रहा था, दिशाओंको मानो निगल रहा था, पर्वतोंको मानो िविचलित कर रहा था और संसारको मानो खींच रहा था ॥४६॥ ्र उसी समय श्रकाशमें शङ्कका शब्द गूँजा जो प्रारम्भ किये जाने वाले मंगलरूप शाक्षके श्रोंकारके समान जान पड़ता था श्रीर श्राक्षाशसे पुष्प-वर्षा हुई जिसके कि छलसे ऐसा जान पड़ा मानो कान्ता शृङ्गारवतीने अभुके गलेमें वरमाला ही डाली हो ॥ ४०॥ जिस प्रकार विज्ञ पुरुष ्रद्वारा उचरित श्रीर जस् श्रादि विभक्तियोंको धारण करनेवाले एवं इपमा आदि अलंकारोंसे युक्त निर्दोष शब्द चित्रमें चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अर्थके पीछे जाते हैं इसी अकार राजाके द्वारा अरित अनेक प्रतापी राजा अच्छे घच्छे आभूषण धारण कर साम्बकी सिद्धिके लिए युवराज धर्मनाथके **पीछे पीछे गा**ये ॥ ४८ ॥ नदी-पर्वत अथवा दोनों ही मार्गोमें चलनेवाले जो भद्र मन्द अथवा मृग जातिके

्हाथी थे वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे ऐरावतके वंशज-से हो ्रहे थे।। ४६ ।। चित्र-विचित्र कदम भरनेवाले काम्बोज, वानायुज, बाह्निक और पारसीक देशके जो घोड़े थे वे मार्गमें नृत्य-निषुण ्नटोंकी तरह प्रभुकी दृष्टिरूपी नर्तकीको नचा रहेथे।। ५०।। ंडसःसमय वह धर्मनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पड़ते थे। क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्रजी अतिराय सुन्दरी सीताको नेत्रोंके , द्वारा दर्शनीय सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ सुधामल हामयमान हो रहे थे-उत्तमोत्तम महलॉसे युक्त लड़ा नगरी को जा रहे थे उसी अकार वह धर्मनाथ भी सुधाम् सुन्दरीम् नेत्रपेयां निशम्य अलंकामय-मान थे- सुन्दरी-शृङ्गारवती रूपी अमृतको नेत्रोंके द्वारा पान करनेके योग्य सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे, जिस श्रकार रामचन्द्र हरिसेना-चानरॉक्री सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी श्रोर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी हरिसेना घोड़ों की सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी और जा रहे थे और जिस ्रप्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण् श्रे-दूषण् नामक राक्षसको नष्ट कर चुके थे उसी प्रकार धर्मनाम भी अस्तद्वा थे-मद मार्सर्य आदि , दूषगोंको नष्ट कर चुके हे ॥ ५१॥ निश्चित था कि कल्पन्नक्ष, चिन्ता-मिण और कामधेतु दानरूप समुद्रके तट पर ही इस गये थे, यदि ऐसा न होता तो याचकजन धनके लिए स्वोत्री द्वारा इन्हीं एकके यशकी क्यों स्तुति करते ? ॥५२॥ स्त्रमयी पृथिवीमें जिनके सुन्दर शरीरोंका प्रतिविम्ब पड़ रहा है खेसे भगवान धर्मनाथके सैनिक उस समय ऐसे जान पड़ते श्रेमानो आवती सेवाका अवसर जान कर रसातलसे भवनवासी देव ही निकल रहे हो ॥५३॥ नगरकी स्नियाँ ुऊपर उठाई भुजा**त्रोंके अ**प्रभागसे गिराये हुए जिन लाजोंसे उन धर्मनाथकी पूजा कर रही थीं वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सौन्दर्य-

रूप सरोवरकी तरङ्गोंके जलकर्णीका समूह ही हों ऋथवा कामदेव रूपी उन्नत वृक्षके फूल ही हों ॥ ५४ ॥ जीव, नन्द, जय-इस प्रकार बृद्धा क्षियों द्वारा जिन्हें उच्चत्वरसे आशीर्वाद दिया जा रहा है ऐसे श्रेष्ठ युवराज धर्मनाथ शीघ्र ही नगरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनी सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥ ५५ ॥ जो खागे और पीछे चार अङ्गोंके द्वारा विस्तृत है तथा मध्यमें मार्गकी संकीर्यातासे कुश है ऐसी उस सेनाको प्रियाकी तरह देखकर धर्मनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥५६॥ मकानोंकी तरह उत्तम कलशोंसे सुशोभित [ पक्षमें उत्तम गएडस्थलोंसे युक्त ], बनी हुई नाना प्रकारकी वलिमयों-श्रदृ।लि-काओंसे प्रसिद्ध [ पक्षमें नाना प्रकारके बलसे भयंकरता धारण करने वाले ] और उत्तुङ्ग प्राकारसे युक्त [ पक्षमें सागौनके वृक्षके समान **ऊँचे ] हाथियोंसे वह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो वियोगासे** दुखी हो नगरीसे बाहर जानेवाले युवराजके पीछे-पीछे ही जा रही हो ॥ ५७ ॥ जब कि युवराजका मुखचन्द्र अतिशय आनन्ददायी था और वह नगर कानन—कुत्सित मुखको धारण करनेवाला था [पक्षमें कानन—बनकी शोभा धारण करने वाला था]। युवराज -सत्पुरुषोंके त्राश्रय थे परन्तु वह नगर सदनाश्रय था—सत्पुरुषोंका ऋाश्रय नहीं था [ पक्षमें सदनों-भवनोंका ऋाश्रय था ] इस प्रकार वेगपूर्वक मार्गमें जानेवाले धर्मनाथ और उस रत्नसंचय नगरमें बड़ा अन्तर था-त्रेत्रकृत और गुणकृत-दोनों ही प्रकारका अन्तर था ॥ ५८ ॥ उस समय सैनिकोंके जलने पर तत्काल गिरनेके कारण लाल लाल दिखनेवाली हाथियोंकी मदसुति ऐसी जान पड़ती थी मानो निरन्तर युल उड़ती रहनेसे पृथिवी समाप्त हो चुकी हो और शेषनागके फणाके मिखयोंकी किरणोंका समूह ही प्रकट हो रहा हो ॥ ५६ ॥ यदि भारसे भुकी हुई इस पृथिवीका हाथी

दानरूप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त पृथिवीके कम्पितः होनेसे समस्त समुद्र क्षुमित हो उठते और सारे संसारमें उपद्रव मच जाता ॥ ६० ॥ खुरोंके द्वारा प्रायः पृथिवी तलका स्पर्श न कर घोड़े त्राकाशमें चलनेका जो अभ्यास कर रहे थे उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मत्त मातङ्गों—हाथियों [पक्षमें चारडालों ] की सेनाके भारसे पृथिवीको अस्पृश्य ही समभ रहे हों ॥ ६१॥ लीलापूर्वक गमन करते समय ज्यों ज्यों घोड़े नखके अप्रभागसे पृथिवीको खुरचते थे त्यों त्यों उड़ती हुई धूलिके बहाने उसके रोमाञ्च निकल रहे थे ॥ ६२ ॥ भीतर पड़ी लोहेकी लगामके कारण निकलते हुए लार रूप जलसे जिनके मुख फेनिल हो रहे हैं ऐसे पवनके समान वेंगशाली घोड़े ऐसे जा रहे थे मानो शत्रुऋोंके यशका पान ही कर रहे हों।। ६३ ॥ जिसके दोनों खोर बड़े बड़े चक्रल चमर ढोले जा रहे हैं ऐसी छलांग भरनेको उद्यत घोड़ोंकी पङ्क्ति इस प्रकार जान पड़ती थी मानो ऋाकाशमार्गमें गमन करनेका ध्यान आनेसे उसके पह्न ही निकल आये हों ॥ ६४॥ उन चलते हुए वीर घोड़ोंके समीप जो मयूरपत्र-निर्मित छत्रोंका समूह था वह किसी समुद्रकी तरङ्गों द्वारा उछाले हुए शैवाल-समूहकी शोमाको प्राप्त हो रहा था ।। ६५ ॥ जब बलपूर्वक समागम करनेसे निकले हुए रज-आर्तवसे स्त्रियोंके अम्बर-वस्त्र अदर्शनीय हो जाते हैं तब जिस प्रकार पुरुष अनुराग युक्त होनेपर. भी दोषों हे भयसे उनकी ओर कर-हाथ नहीं फैलाता है उसी प्रकार जब युवराज धर्मनाथका चल-सेनाके संसर्गसे उड़नेवाली रज-धूलिसे अम्बर-आकारा अदर्शनीय हो गया तब सूर्यने स्वयं रक्त-लालवर्ण होने पर भी दोषा-रात्रिके भयसे दिशात्र्योंकी स्रोर अपने कर-किरण नहीं फैलाये ॥ ६६ ॥ सिन्धु, गङ्गा एवं विजयार्थके मध्यवर्ती समस्त देशों तथा सिंहलद्वीपसे सम्मुख आने वाली सेना रूपी निदयोंसे भरा हुआ वह श्रीधर्मनाथका सेना रूपी समुद्र अत्यन्त दुर्घर हो गया था। उसका ध्यान आते ही त्राजाओं और पर्वतोंके वजमय पंजर भयसे चञ्चल हो उठते ये ॥ ६७ ॥

लोग अपने आगे वह गङ्गा नदी देख बहुत प्रसन्न हुए जो कि संताप दूर करनेके लिए त्रिभुवनमे विहार करनेके खेदसे ही मानो सफ़ेद-सफ़ेद हो रही है और स्वामी धर्मनाथकी क्रीत्तिकी सहेलीकी तरह जान पड़ती है ॥६८॥ जिस गङ्गा नदीके जलका प्रवाह पृथिवीमें भी अत्यन्त दुस्तर आवर्तों और तरङ्गोंसे कुटिल होकर चलता है ्मानो महादेवजीके जटाजूटरूप गुफाओंमें संचार करते रहनेके कारण उसे वैसा संस्कार ही पड़ गया है ॥६९॥ वह गङ्गा निकटवर्ती वनों की वायुसे उठती हुई तरङ्गों द्वारा फैलाये हुए फेनसे चिह्नित है अतः हिमालय रूपी नागराजके द्वारा छोड़ी हुई लम्बी काँचुलीके समान ्जान पड़ती है ॥७०॥ जो गङ्गानदी दूधके समान सक्रेद कान्तिवाली ैहै जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो विष्णुके चरण-नखोंकी किरणों ेसे ही ज्याप्त है अथवा महादेवजीके मस्तक पर चन्द्रमाकी किर्गोंसे ्ही लालित है अथवा हिमालयकी ऊँची-ऊँची वर्फकी चट्टानोंसे ही ्मिश्रित है ॥७१॥ जो गङ्गानदी ऐसी सुशोभित होती है मानो रह्नोंके समृहसे खिचत पृथिवीकी करधनी ही हो, अथवा आकाशसे गिरी िनर्मेल मोतियोंकी माला ही हो, अथवा शब्दसद्दित खींची हुई ऐरा-वत हाथीकी चांदीकी सांकल ही हो ॥७२॥ जिस गङ्गानदीके जलका सफ़ेद प्रवाह ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यके संतापसे रात-दिन जलनेवाली अपियोंकी अग्निसे तपे हुए हिमगिरिके स्वेदका विशाल प्रवाह ही हो ॥ ७३ ॥ तीनों जगत्में व्याप्त रहनेवाली जिस रुख्णा रूप नदीके तटमें ही साधारण महुष्योंकी बात जाने दो, सार्वभौम-

चक्रवर्ती भी निश्चित डूब जाते हैं उस तृष्णा नदीको जिस प्रकार संतोषी मनुष्य श्रतिशय विस्तृत बुद्धिके द्वारा पार कर लेता है उसी प्रकार तीनों जगत्में विहार करनेवाली जिस गङ्गा नदीके तटमें ही साधारण जीवोंकी बात जाने दो सार्वभौम दिगाज भी डूब जाता है उस गुझाको भी धर्मनाथने काष्ठ-निर्मित नौकाके द्वारा पार कर लिया था।।७४।। लीलापूर्वक तैरते हुए ऊँचे-ऊँचे हस्तिसमृहके कपोल-प्रदेशसे निर्गत मद-जलसे गङ्गाका पानी कजलके समान काला कर दिया गया था त्रातः वह यमुनाके जलका संदेह उत्पन्न कर रहा था ।।७५।। उस विशाल गङ्गाको कितने ही सैनिकोंने भुजात्रोंसें, कितने ही सैनिकोंने हाथीरूप पुलोंसे और कितने ही सैनिकोंने नौकाओंसे पार किया। इस प्रकार सभी सैनिकोंने इच्छानुसार प्रतिज्ञाकी तरह शीघ ही गङ्गाको पार किया ।। ७६ ।। चूंकि धर्मनाथकी सेना उत्साह-शील एवं असंख्यात मार्गों से गमन करनेवाली थी और गङ्गा नदी जडात्मक-त्रालस्य पूर्ण [पक्षमें जलपूर्ण] एवं तीन मार्गों से ही गमन करने वाली थी अतः सेनाके द्वारा गङ्गानदी पीछे क्यों न छोड़ दी जाती-पराजित क्यों न की जाती ? ।।७७। इस प्रकार श्री धर्मनाथः तीर्थंकर ऊँचे-ऊँचे हाथियोंके द्वारा पर्वतोंको, कपड़ेके तम्बुझोंसे समस्त नगरियोंको, फहराती हुई पताकात्र्योंसे बड़े-बड़े वनों त्र्यौर सेनात्र्योंके द्वारा निद्योंको विडम्बित करते हुए त्र्यागे बढ़े ॥७८॥

जो बड़े-बड़े पर्वत मार्गको मिथ्या कर रहे थे एवं अपनी शिखरों के विस्तारसे दिशाओं और आकाशका दर्शन रोक रहे थे उन ऊँचे-ऊँचे गिरिराजोंको खरिडत कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र अपना मार्ग सरल करते हुए आगे-आगे जा रहे थे [जो खयं प्रमाण ज्ञानसे हीन होकर जैनदर्शनको मिथ्या बतला रहे थे और अपने मायाचारसे दिगम्बर सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समस्त प्रकाण्ड विद्वानोंको परास्त कर उत्तम गुण्स्थानोंके बलसे युक्त श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र अपना मार्ग सरल करते हुए आगे जा रहे थे ] ।।७६।। इस प्रकार श्री धर्मनाथ स्वामी अत्यन्त उन्नत स्तनोंके शिखररूप आमू- वर्णोंसे युक्त खियोंके समान सुशोभित, अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप आमूप्णोंसे युक्त नगरियोंका आश्रय लेते, पर्वतों पर, वनमें खरेड़े हुए शत्रुओंके समान सुशोभित खियोंकी आसक्तिको प्राप्त किन्नरोंको देखते और मगर-भच्छसे सहित निद्योंके प्रवाहके समान कर-टैक्ससे युक्त देशोंका उल्लिक्षन करते हुए उस विन्ध्य गिरिकी भूमिमें जा पहुँचे जो कि किसी प्रेमवती खीकी तरह मदन-काम [पक्षमें मदनवृक्ष] से युक्त व्यी।।८०॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाच्यम नवम सर्ग समाप्त हुन्ना ।



## ं दशम सर्ग

edilização de confidencia de la

तदनन्तर श्रीधर्मनाथ स्वामीने वह विन्ध्यपर्वत देखा जो कि ऊपरसे रथके मार्गकी याचना करनेके लिए ही मानो चरणोंमें मुके हुए सूर्यके द्वारा सेवित हो रहा था।।१।। उस पर्वतका ऊर्ध्वभाग ऊँची उठी शिखरोंकी परम्परासे व्याप्त था और अधोभाग बड़ी-बड़ी गुफाओंसे। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो विधाताने आधा भाग पृथिवीका और व्याधा भाग व्याकाशका लेकर ही उसे बनाया हो ।। २ ।। बह पर्वत बड़ी-बड़ी नदियोंको जन्म देने वाला था एवं दान और भोगसहित देव त्वर्गसे आकर सदा उस पर्वत पर विहार किया करते थे ॥ ३ ॥ रात्रिके समय उस पर्वतकी शिखरों पर जो नक्षत्रों का समृह लग जाता है उसके इलसे ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर्वतने अपनी वृद्धिको रोकने वाले अगस्य महर्षिका मार्ग खोजनेके लिए उत्सुक हो हजार नेत्र ही खोल रक्खे हों ॥४॥ वह पर्वत यदापि बड़े-बड़े प्रस्थों-मापक पदार्थों से सहित था फिर भी प्रमाग्रारहित था [पक्षमें बहुत ऊँचा था], बड़े-बड़े पादों—चरणोंसे सहित था फिर भी नहीं चलनेवालों में श्रेष्ठ था [पक्षमें श्रेष्ठ पर्वत था], वनोंसे सहित था फिर भी ऋाश्रित पुरुषोंके लिए अवन था, वन नहीं था [ पक्षमें उनका रक्षक था ] ॥ ५ ॥ वह पर्वत कामदेवकी निवास-भूमि है, वहां त्रामोंका सुन्दर वन देख रससे अलसाई देवाङ्गना मान छोड़ कर आनेवाले पतिके साथ सहसा रमण्की इच्छा करने लगती थी ॥ ६॥ वह पर्वत कहीं सिंहोंके द्वारा उकेरी हुई हाथियोंके चर्मसे सहित था, कहीं गुहाओंसे युक्त था, कहीं शिवा-शृगालियोंको आनन्द

दे रहा था और कहीं साँपों पर प्रहार करनेमें उत्कट नीलकण्ठोंसे संयुक्त था इस प्रकार रुद्रपना प्रकट कर रहा था क्योंकि रुद्र भी तो हाथियोंका चर्म ओढ़ते हैं, गुह-कार्तिकेयसे सहित हैं, शिवा—पार्वतीके लिए त्रानन्द देने वाले हैं त्र्यौर सर्पों के प्रहारसे उत्कट नीलकएठ-कृष्णकएठ वाले हैं।।।। अनन्त आकाशमें विहार करनेसे थके हुए सूर्यके घोड़े जिस पर्वतके नागकेशर, नारंगी, लौंग, जामुन और जिमरियोंके क्रीडावनोंसे सुशोभित शिखरों पर सदा आश्रय लेते हैं ॥८॥ जिस पर्वतकी शिखर पर लतागृहोंसे सुशोभित पृथिवी में स्थित हस्तिनी सहित हाथीको देखकर श्रौरकी तो बात क्या, मुनि-राज भी कामके खेदसे अपनी प्रियाका स्मरण करने लगते हैं ॥६॥ मेघमरडलमें घिरे हुए उस पर्वतके मध्य भागसे वप्रक्रीड़ाके प्रहारके समय हाथियोंके दांतोंका प्रवल श्राघात पा चमकती हुई विजलियोंके बड़े-बड़े खरूड गिरने लगते थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो पक्षच्छेद के समय उत्पन्न घार्वीके मध्य उत्तही हुए वजके दुकड़े ही हों ॥१०॥ यदि मेरे, लवण-समुद्रको आनन्द देने वाली नर्मदाके समान दूसरी सन्तान होती तो मैं कृतकृत्य हो जाती—ऐसा विचार कर ही मानो जिस पर्वतकी चन्द्रकान्तमिएामय दीवाल रात्रिके समय सैकडों सोमोद्भव-चन्द्रमासे उन्पन्न होनेवाली [पक्षमें नर्मदात्रोंको] नदि-योंको उत्पन्न करती है ।।११॥ जिस पर्वत पर मृगोंकी पङ्क्ति पानी पीनेके लिए सरोवरके समीप पहुँचती थी परन्तु वहां कमलोंमें स्थित भ्रमर-समृहके सुन्दर शब्द सुननेमें इतनी आसक्त हो जाती थी कि बड़ी बड़ी तरङ्गोंसे ताड़ित जल किनारे पर आकर वापिस चला जाता था पर वह उसे पीती नहीं थी।। १२।। उस पर्वतकी शिखरके अप्र-भागमें जो मेघमालाएं छाई थीं, गर्भका पानी बरस जानेसे वे दुर्बल पड़ गई थीं और उनका स्वाभाविक इन्द्रधनुष यद्यपि नष्ट हो गयाः

था तो भी वह पर्वत अपने अनेक देदीण्यमान मिएयोंकी किरणोंके समृहसे इन्द्रधनुषकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था।।१३।। वह विशाल पर्वत दिखते ही भगवान् धर्मनाथके लिए आनन्ददायी हो गया सो ठीक ही है क्योंकि अभीष्ट सिद्धिके लिए सुन्दरताका स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता।।१४।।

तदनन्तर वह मित्र प्रभाकर जो कि सभात्रोंमें हृदयगत ऋन्ध-कारको नष्ट करनेके लिए साक्षात् प्रभाकर-सूर्य था, जगच्चन्द्र भगवान् धर्मनाथको पर्वतकी शोभामें व्याप्तत नेत्र देख बड़े उल्लासके साथ इस प्रकार बोला ॥ १५॥ जिसके मध्यभाग पूर्वापर समुद्रके तटकी तरङ्गोंके समूहसे सप्ट हैं ऐसा यह पर्वत आपके सैनिकोंसे आकान्त हो ऐसा जान पड़ता है मानो नमस्कार करता हुआ अन्य राजा ही हो।। १६।। यह पर्वत खापके खागे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र समस्त देवाङ्गनात्रोंके नेत्रोंको प्रिय होता है उसी प्रकार यह पर्वत भी समस्त देवाङ्गनात्रोंके नेत्रोंको प्रिय है —त्र्यानन्द देने वाला है । जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त एवं ऋतिशय सुंदर अमरोंके समान कान्तिवाले हजार नेत्र धारण करता है उसी प्रकार यह पर्वत भी मदोन्मत्त एवं अत्यन्त सुन्दर भ्रमरोंसे सुशो-भित सहस्राक्ष—हजारों बहेड़ेके बृक्ष धारण कर रहा है स्त्रौर जिस-प्रकार इन्द्र आपके स्तवनकी भक्तिसे अपने देदीप्यमान हस्त मुकुलित कर लेता है उसी प्रकार यह पर्वत भी ऋापकी भक्तिसे भास्वत्कर— सूर्यकी किरगोंको मुकुलित कर रहा है ॥ १७ ॥ अनेक प्रकारकी अतुच्छ कान्तिको धारण करनेवाली कौन सी देवी इस पर्वतके उन वनाकीर्ण तटोंका आश्रय नहीं लेती जो कि अनेक धातुओंकी कान्तिसे देदीप्यमान हैं त्रौर त्रगल्य ऋषि द्वारा सूर्यमण्डलसे बल-पूर्वक लौटाई गई हैं ॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उज्ज्वल रत्नोंकी

्दीवालमें अपना प्रतिबिम्ब देख यह हाथी क्रोधपूर्वक यह समभ कर बड़े जोरसे प्रहार कर रहा है कि यहां हमारा शत्रु-दूसरा हाथी है। श्रौर इस प्रहारसे जब इसके दांत टूट जाते हैं तब उसी प्रतिबिम्बको अपनी प्रिया समभ बड़े संतोषके साथ लीलापूर्वक उसका स्पर्श करने लगता है।। १६।। मद-जलकी घारा बहाते हुए हाथी दौड़-दौड़ कर इस पर्वतके समीप जा रहे हैं जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपकी तुरहीके शब्दसे विशाल जड़ टूट जानेसे इस पर्वतके शिखर ही लुढ़क रहे हों ।। २० ।। हे नाथ ! यहां नये प्रेममें बँधी शिखर पर घूमती कामकी तीव्र बाधा वश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोंसे क्ष्ण एकमें आंस् नाँखती हुई कौन-सी स्त्री दशमी-मृत्युदशाको नहीं प्राप्त होती ? ॥ २१ ॥ जिस प्रकार कामवागोंके समूहसे चिह्नित शरीर वाला मनुष्य उठे हुए स्थूल स्तनोंसे सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगधि से सुशोभित सौभाग्यशाली खियोंका आलिङ्गन करता है उसी प्रकार यह पर्वत भी चृंकि मदनवाणों—कामवाणोंके समूहसे [पक्षमें मेनार श्रौर वाण वृक्षोंके समूहसे] चिह्नित था त्रातः उठे हुए विशाल पयोधरों-स्तनों [पक्षमें मेघों] से सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगन्धिस सुशोभित मनोहर नटियोंका श्रालिङ्गन कर रहा था ॥२२॥ यह गेरुके रङ्गसे रँगी हुई पर्वतकी गुफासे बहने वाली नदी ऐसी जान पड़ती है मानो वजके प्रहारसे खरिडत विशाल पक्षोंके मूलसे बहती हुई नवीन रुधिरकी नदी ही हो ॥२३॥ अपने रल्लोंकी कान्तिके द्वारा मेरु पर्वत की शिखरमें लगे हुए बड़े-बड़े मिएयोंकी दीप्तिको जीतने वाले इस पर्वतके द्वारा वह स्त्री कभी भी धारण नहीं की जाती जो कि स्त्रियोंके बीच मन्द रससे अनुगत—नीरस होती है ॥२४॥ चूंकि सूर्यके घोड़े इसके लतागृहोंकी लतात्र्योंके पत्तोंको समीपस्थ होनेके कारण शीव ही खरिडत कर देते हैं अतः यह शिखरोंसे ऊपर उठते हुए उन्नत

मेघोंसे ऐसा जान पड़ता है मनो फिरसे सूर्यका मार्ग रोकनेके लिए अगस्त महर्षिके समक्ष की हुई प्रतिज्ञाका उल्लंघन ही कर रहा हो ? ॥ २५॥ जिस प्रकार महादेवजीके मस्तकसे निकली हुई अग्निने पुष्परूप वाणोंसे सुन्दर मदन—कामको क्षणभरमें जला दिया था उसी प्रकार सूर्यंके द्वारा संतापित सूर्यकान्त मणिसे निकली हुई अप्तिने पुष्पोंके रहनेसे सुन्दर दिखनेवाले मदन—भेनार बृक्षको मूल सहित क्ष्णभरमें जला दिया है ॥२६॥ इधर यह पर्वत इन ऊँची त्र्यौर मनोहर वृक्षोंकी श्रेणियोंसे मनको हरण कर रहा है त्र्यतः देवा-ङ्गनाएं कोयलकी कूकके बाद ही अत्यन्त उत्करिठत हो अपने पतियोंके साथ रमण करने लगती हैं॥२७॥ मार्गमें त्रागे चल त्र्यधिक विस्तार थारण करनेवाली, कुटिलता प्रदर्शित करनेवाली एवं विषम विषसे भरी यह नर्में ; नदी सर्पिशीकी तरह इस पर्वतरूपी वामीसे निकल रही है ॥२८॥ जिसमें कमल वनके नये नये फूल खिल रहे हैं ऐसा इस पर्वत पर स्थित नर्मदाका यह निर्मल नीर ऐसा जान पड़ता है मानो पर्वतकी सैकड़ों शिखरोंसे खिंखत हो नक्षत्रोंसे देदीप्यमान त्राकाशका खरह ही आ पड़ा हो ॥ २६ ॥ इधर ये भीलोंकी श्रियां क्षियोंके स्नेह तथा अनुप्रहकी भूमि और हाथियोंसे युक्त आपको त्रानन्दसे चाह भी रही हैं और उधर भयसे वन, शिखर तथा ग्रहों की बहुत भारी दीप्तिसे युक्त पर्वत पर चढ़ भी रही हैं ॥ ३० ॥ इस पर्वत पर जब कि बृक्षोंके निकटवर्ती लतागृहोंकी वेदिकारूप पाठशा-लाओंमें कोयलरूप अध्यापक विना किसी थकावटके निरन्तर समी-चीन सूत्रोंका उच्चारण करते रहते हैं तब ऐसा स्रीयुक्त कौन पुरुष होगा ? जो कि कामशास्त्रका अध्ययन न करता हो ।। ३१ ॥ पृथिवी अपने स्थल-कमलरूप नेत्रोंके द्वारा जिन्हें बड़े भयसे देखरही है और **अौर जिनके सींगों पर बहुत भारी कीचड़ लग रहा है** ऐसा यह

जंगली भैंसात्र्योंका समूह इधर ऋागे ऐसा कीड़ा कर रहा है मानो पर्वतके उन बच्चोंका समूह ही हो जिनकी कि शिखरों पर मेघ रूप कीचड़ लग रहा है ॥३२॥ खड़, चक और वार्णोंके द्वारा उत्क्रष्ट युद्ध करनेवाले आपके सैनिक पुरुषोंने समान रूपसे सबको बहुत भारी अभय दिया है यही कारण है कि सिंहादि दुष्ट जीवोंका समूह नष्ट हो जाने पर यहाँ सुकर श्रौर वानर भी निर्भय हो भ्रमण कर रहे हैं॥३३॥ यह छलरहित है, सीधा है श्रौर पुरुषोंमें श्रेष्ठ है-ऐसा जानकर मैंने जिस संतरा, देवदारु और नागकेशरके वृक्षका सरस जलसे [पक्षमें दृधसे] पालन-पोषण किया था वह भी श्रपने श्रंकुरोंके श्रप्र-भाग रूप हाथोंके द्वारा हमारा गुप्त खजाना बतला रहा है—क्या यह उचित है ?—ऐसा सोचता हुआ ही मानो यह पर्वत व्याकुल—व्यय हो [पक्षमें पक्षियोंसे युक्त हो] रो रहा है ॥३४॥ यह चन्दन-यृक्षोंकी पंक्ति, वृद्धावस्थाके कारण जिनके शिर सकद हो रहे हैं ऐसे कब्रु-कियोंकी तरह अनेक खिले हुए बुक्षोंसे घिरी है, साथ ही यह पर्वत त्रे मीकी तरह इसे अपनी गोदमें धारण किये हैं फिर भी यह चूंकि भुजङ्गों-विटोंका [पक्षमें सर्पोंका] स्पर्श कर बैठती है इसलिए कहना पड़ता है कि हम श्रियोंके अतिशय दुरूह—भायापूर्ण चरित को दूरसे ही नमस्कार करते हैं ॥३५॥ शोभासम्पन्न लजीली नवीन इस्कुट्ट स्त्री इस पर्वत पर कामदेवसे तभी तक व्याप्त नहीं होती जब तक कि वह कोयलके नवीन शब्दके आधीन नहीं हो पाती—कोयल का शब्द सुनते ही अच्छी-अच्छी लज्जावती स्त्रियां कामसे पीड़ित हो जाती हैं ॥३६॥ इधर कुपित सिंह-समृहके नखाघात-द्वारा हाथि-योंके गण्डस्थलसे निकाल-निकालकर जो मोती जहां तहां विखेरे गये हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो वृक्षोंमें उलम कर गिरे हुए नक्षत्रोंका समूह ही हो ॥३७॥ इधर इस गुफामें रात्रिके समय जब प्रेमीजन नीवी

की नबीन गाँठ खोल लजीली खियोंके वस छीन लेते हैं तब रह्ममूय दीपकों पर उनके हस्तकमलके आघात व्यर्थ हो जाते हैं--लञ्जावश वे दीपक बुकाना चाहती हैं पर बुका नहीं पाती ॥३८॥ जो नवीन धनवान् मदशाली नायक संसारमें अन्यत्र कामयुक्त न हुआ हो वह सज्जनोत्तम होने पर भी इस वनमें ख्रियोंके नेत्रोंके विलाससे शीघ ही कामयुक्त हो जाता है ॥ ३९॥ हे जिनेन्द्र ! जन्म-भरण रूप भयं-कर तन्तुत्रोंके जालको नष्ट कर बाप जैसे ब्रभयदायी सार्थवाहको पा मोक्ष-नगरके श्रतिशय कठिन मार्गमें प्रस्थान करनेके लिए उद्यत मनुष्योंकी यह प्रथम भूमि है।। ४०।। इधर इस वनमें ये वानर सूर्य सारथिके दण्डाप्रसे रोक जाने पर भी नवीन उदित सूर्यको ऋत्यन्त पक अनारका फल समभ बहुए। करनेकी इच्छासे भपट रहे हैं॥४१॥ इधर पास ही कमल वनसे संकीर्ण पर्वतके मध्यभागमें हरिएगेंको खदेड़ कर हाथरूप टाँकीक़े द्वारा गण्डस्थल विदारण् करनेवाले सिंहने हाथियोंको मानो रब्नोंकी खान ही बना दिया है ॥४२॥ श्ररे ! इधर यह आकाश कहाँ ? दिशाएं कहाँ ? सूर्य, चन्द्रमा कहाँ और ये अत्यन्त चञ्चल कान्तिको धारण करने वाले तारा कहाँ ? मैं तो ऐसा सममता हूँ मानो इस पर्वतरूपी राक्ष्सने सबको निगल कर अपने आपको ही खूब मोटा बना लिया है ॥४३॥ इधर ये हरिए। लालमिए-समूहकी कान्तिको दावानल समभ दूरसे ही छोड़ रहे हैं और इधर ये श्रृगाल उसे छल-छलाते खूनका भरना समभ वड़े प्रेमसे चाट रहे हैं॥ ४४॥ चूंकि यहां रस-हीन वियोगिनी स्त्री पतिद्वारा पूर्वमें प्राप्त हुए संभोगका आँख बन्द कर स्मरण करने लगती है खतः क्ष्मण भरमें मूर्ज्ञारूप भयंकर अन्धकारको प्राप्त हो जाती है।। ४५॥ इधर यह पर्वत सुवर्णकी ऊँची-ऊँची शिखरोंसे युक्त है, इधर चांदीका है, इधर साक्षात् स्फटिककी उत्तमोत्तम शिलाञ्जोंका ढेर है, इधर इस

वनमें सुवर्णमय है, श्रौर इधर रह्नोंके द्वारा चित्र-विचित्र कूटोंसे युक्त है-इस प्रकार यह पर्वत एक होने पर भी मानो अनेक पर्वतोंसे युक्त है ।।४६॥ यह पर्वत इस भारतवर्षमें पूर्व तथा पश्चिम दिशाका विभाग करनेके लिए प्रमाण-दण्डका काम करता है और उत्तर तथा दक्षिण दिशाके बीच स्थूल एवं छलङ्घ्य सीमाकी भाँति स्थित है ॥४७॥ यह जो आपकी नई-नई भेरी बज रही है वह यहाँ छिपे हुए रात्रुओंका विनाश सृचित करती श्रौर इधर जब किन्नरेन्द्र उच्चस्वरसे श्रापका निर्मल यश गाने लगता है तब हरिएोंका कल्याए। दूर हो जाता है ॥४८॥ यह पर्वत चञ्चल वायुके द्वारा कम्पित चम्पेके सुन्दर-सुन्दर फूलोंसे अर्घ और भरनोंके जलसे पादोदक देकर मिएमय शिलाओं का आसन बिछा रहा है—इस प्रकार यह आपके पधारने पर मानो समस्त अतिथि सत्कार ही कर रहा है ॥ ४६ ॥ बड़े-बड़े हाथियोंकी चिग्घाड़ोंकी जो प्रतिध्वनि गुफाश्रोंके मुखसे. निकल रही है उससे ऐसा जान पड़ता है मानो यह पर्वत आपके सैनिकोंके संमर्दसे समु-त्पन्न दुःखके कारण बार-बार रो ही रहा हो ॥ ५० ॥ हे याचकोंका मनोरथ पूर्ण करने वाले ! आप हितकारी होनेसे सदा दान देते हैं, सदा समृद्धि-सम्पन्न हैं, सदा प्रशस्त वचन बोलते हैं और सदा देदीप्यमान ललाटके धारक हैं। इधर देखिए इस शिखर पर यह देवोंकी सभा समीचीन धर्मके द्वारा प्रसिद्ध कीर्तिको प्राप्त कराती हुई त्र्यापको नमस्कार कर रही है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार प्रभाकरके वचन सुन धर्मनाथ भी उस सभाकी ख्रोर देखने लगे। उसी समय एक किन्नरेन्द्रने शिखरसे उतर विनयपूर्वक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम किया ऋौर फिर निम्न प्रकार निवेदन किया ॥५२॥

भगवन् ! वही दिशा पुरुयकी जननी है, वही देश धन्य है, वही पर्वत, नगर और वन सेवनीय हैं जो कि आप अईन्त देवके द्वारा किसी भी तरह ऋधिष्ठित होता है। उसके सिवाय इस संसारमें ऋन्य तीर्थ है ही क्या ? ॥५३॥ **हे** स्वामिन् ! ऋमूल्य रत्नत्रय भव्य समृहके अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ अलंकार है जो भव्य उसे प्राप्त कर चुकता है वह भी अन्तमें क्षण भरके लिए आपके चरण-कमलोंके युगलका श्राश्रय पाकर ही कृत-कृत्य होता है ॥५४॥ चूँकि यहाँ पर पत्ररहितोंका प्रचार है तो वृक्षोंका ही है अतः आप हमारे घरके समीप ही अलकापुरीकी हँसी करते हुए निवास प्रदान करें ॥ ५५ ॥ भगवन् ! यह वनस्थली ठीक सीताके समान है क्योंकि जिस प्रकार सीता कुशोपरुद्धा-कुश नामक पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी कुशोपरुद्धा-डाभोंसे भरी है, जिस प्रकार सीता द्रुत मालपल्लवा—जल्दी-जल्दी बोलने वाले लव नामक पुत्रसे सहित थी उसी प्रकार यह वनत्थली भी द्रुतमालपल्लवा-तमाल वृक्षींके पत्तीं से व्याप्त है, जिस प्रकार सीता वराष्सरोभिर्महिता—उत्तमोत्तम अप्सरात्रोंसे पूजित थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी उत्तमोत्तम जलके सरोवरोंसे पूजित है और जिस प्रकार सीता स्वयं व्यकल्मण —निर्दोष थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी पङ्क आदि दोषोंसे रहित है। चूंकि आप राजाओं में रामचन्द्र हैं [ पक्षमें-रमणीय हैं ] अतः सीताकी समानता रखनेवाली इस वनस्थलीको स्वीकृत कीजिये, प्रसन्न हूजिए ॥५६॥ इस प्रकार भगवान धर्मनाथ, उस किन्नरेन्द्रके भक्तिपूर्णं वचन सुन सेनाको थका जान श्रौर हाथियोंके विहार योग्य भूमिको देखकर ज्यों ही वहाँ ठहरनेका विचार करते हैं त्यों ही कुबेर-ने तत्काल शाला, मन्दिर, युड़शाल, अट्टालिका, छपरी और कोटसे सुन्दर नगर बना दिया ॥५७॥

इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें दशम सर्गं समाप्त हुआ

## एकादश सर्ग

तदनन्तर चार प्रकारकी सेनासे युक्त होने पर भी जिन्होंने मोह रूप अन्धकारको नष्ट कर दिया है ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामीने कुबेरके द्वारा निर्मित नगरमें प्रवेश किया ॥१॥ वह नीतिके भारतार जिते-द्विय जिनेन्द्र स्वयं मित्रों, मन्त्रियों और सेवकोंको यथायोग्य स्थान पर ठहरा कर देदीप्यमान रक्लोंके भवनमें अपने स्थान पर पहुँचे ॥२॥ सेनाके भारसे उड़ी हुई जिस धूलिसे आच्छादित होकर लोग ऐसे लग रहे थे मानो मिट्टीके ही बने हों, उसी धूलिसे नरोत्तम धर्मनाथ दर्भराकी तरह अत्यन्त सुन्दर लगने लगे थे॥ ३॥ न तो भगवान्के शरीरमें पसीनाकी बूँद ही उठी थी और न कुशता ही उत्पन्न हुई थी अतः मार्गका परिश्रम जगजीवोंके उत्सवको पुष्ट करनेवाले उनके शरीरकी सामर्थ्यको नष्ट नहीं कर सका था॥४॥ फिर भी रुढ़ि वश उन्होंने स्नान किया और मार्गका वेष बदला। उस समय सुवर्ण के समान चमचमाती कान्तिको धारण करने वाले भगवान् किस नयनहारी शोमाको धारण नहीं कर रहे थे १॥५॥

तदनन्तर त्राकाश, दिशाश्रों और वनमें—सर्वत्र संचार करता हुआ ऋतुओंका समृह उन गुणवान जिनेन्द्रकी सेवा करनेके लिए वहाँ ऐसा त्रा पहुँचा मानो सेवा-रससे भरा हुआ अपना कर्तव्य ही सममता हो ॥ ६॥ सर्वप्रथम हिमकी महा महिमाको नष्ट करने और प्राणियोंमें सरसताका उपदेश देनेके लिए प्रशंसनीय गुणोंसे प्राप्त ऋतुओंमें प्रधानताको धारण करनेवाला वसन्त वनको अलंकत करने लगा ॥७॥ दाँतोंकी तरह कहीं-कहीं प्रकट हुई कुरवककी बोंड़ियों

से जिसका मुख हँस रहा है ऐसे वसन्तने वालककी तरह मद्-हीन भ्रमरोंसे युक्त वनमें ऋपना लड़खड़ाता पैर रक्खा ॥ ८॥ जब सूर्य मलयाचलके तटसे चलने लगा तब निश्चित ही मलय समीर उसका मित्र बन गया था। यदि ऐसा न होता तो सूर्यके उत्तर दिशाकी ऋोर जाने पर वह भी उसके रथके आगे चल उत्तर दिशाको क्यों प्राप्त होता ॥६॥ उस समय भ्रमर श्राम्रमञ्जरियोंका नवीन रस पान कर अलस हो रहे थे, और मनोहर वकुल वृक्षकी केशर जहाँ-तहाँ उड़ रही थी इससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाच्चोंकी पंक्तिसे सुशोभित वनमें वसन्त अपनी श्रेष्ठ सेनासे युक्त हो धूम रहा हो ।।१०।। बड़े खेदकी बात है कि कमलोंको कम्पित करने वाले मलय-समीरके भोकोंसे बार-बार प्रज्यलित हुई कामाग्नि वियोगी मनुष्योंके सुन्दर शरीरको जला रही थी ? ।।११।। नामाक्षरोंकी तरह दिखनेवाले भौरींसे चित्रित आम्रवृक्षकी मखरी कामदेवरूप धानुष्कके सुवर्णमय भालेकी तरह स्त्रीरहित मनुष्यको निश्चय ही विदीर्गा कर रही थी।।१२॥ ऐसा जान पड़ता है कि लाल-लाल फूलोंके बहाने कामाग्नि श्रशोक वृक्षके ऊपर चढ़ कर ब्रियोंके कोपका अनादर करनेवाले पथिकोंको मार्गमें ही जला देनेकी इच्छासे मानो सब श्रोर देख रही थी॥१३॥ युवतियोंके बड़े-बड़े कटाक्षोंसे अवलोकित तिलकवृक्ष फूलोंके छलसे पुलकित हो ऐसा जान पड़ता था मानो वायुके आघातसे पत्तोंको कॅपाता हुन्ना भगवान्के उपवनमें थिरक-थिरककर नृत्य ही कर रहा हो ॥१४॥ मधुपों—भ्रमरों [पक्षमें मद्यपायियों] की पंक्ति चन्द्रमुखी स्त्रीके मुखकी मदिरामें लालसा रखनेवाले पुष्पित वकुल वृक्ष पर बहुत ही ब्रानन्द पाती थी सो ठीक ही है क्योंकि समान गुण वाले में क्या अनुपम प्रेम नहीं होता ? ।। १५ ।। टेसूके बृक्षने 'पलाश' [ पक्षमें मांस खानेवाला ] यह उचित ही नाम प्राप्त किया है। यदि

ऐसा न होता तो वह फूलोंके बहाने पथिकोंको नष्ट कर मनुष्योंके गलेका मांस खानेमें क्यों उत्सुकतासे तत्पर होता ? ॥ १६ ॥ भ्रमर यद्यपि प्याससे पीड़ित हो रहा था फिर भी सघन लतागृहोंकी लताओं से त्र्यन्तरित भ्रमरीकी चुपचाप प्रतीक्षा करता हुत्र्या पुष्पस्थ मधुका पान नहीं करता था।। १७॥ जब कि मृगनयनीके नेत्रोंके सम्बन्धसे <del>अचेतन वृक्ष भी खिल उठते हैं तब रस विलासकी विशेषताको जानने</del> वाले ये मनुष्य क्यों न क्ष्मा भरमें विलीनताको प्राप्त हो जावें ॥१८॥ मलय-समीर, आम्रमञ्जरी तथा कोयलकी कृक आदि वाणोंका समूह समर्पित करता हुन्ना वसन्त कामदेव रूपी धानुष्कको मनुष्योंकी क्या बात, देव-महादेवके भी जीतनेमें बलाट्य बना रहा था।। १६॥ इस समय जो यह पथिक सहसा श्वास भर रहा है, रो रहा है, मूर्चिछत हो रहा है, कँप रहा है, लड़खड़ा रहा है, और बेचैन हो रहा है सो क्या वसन्तके द्वारा अपने अखरूड पक्षवाले वार्गोंके द्वारा हृदयमें घायल नहीं किया गया है ? ॥ २०॥ वसन्तने क्या नहीं किया ? यह ऋनाथ स्त्रियोंका समूह नष्ट कर दिया, उन उत्त-मोत्तम मुनियोंके समूहको विधुर-दुःखी बना दिया श्रौर इधर स्त्रियों का मान तुल्य मदोन्मत्त हाथी नष्ट कर दिया।।२१।। इस प्रकार चारों त्रोर प्रहार करनेवाले वसन्त रूपी वनचरसे पराभवकी खाशङ्का कर ऐसा कौन-सा रसिक जन था जिसने अपने वक्षःस्थल पर स्त्रियोंका उन्नत स्तनरूप कवच धारण नहीं किया था।। २२।। जिनके उन्नत नितम्बोंके तट चक्र्वल वेग्गीरूप लतात्र्योंके अन्त भागसे ताड़ित हो रहे हैं ऐसी तरुण स्त्रियाँ मानो कामरूप भीलके कोड़ोंसे आहत हो कर ही उत्तम भूला द्वारा चिरकाल तक क्रीड़ा कर रही थीं।। २३।। कामदेवके वशीकरण श्रोषधिके चूर्णकी तरह फूलोंका पराग ऊपर डालते हुए वसन्तने औरकी तो बात क्या, उन जितेन्द्रिय मुनियोंको

भी अपने नामसे वश कर लिया था ।।२४।। स्वयं पतियोंके घर जाने लगीं, कलह छोड़ दीं, और प्रिय कामियोंके मुख पर दृष्टि देने लगीं— इस प्रकार श्लियोंने कोयलरूप अध्यापककी शिक्षासे बहुत कुछ, चेष्टाएं की थीं।।२५।।

वसन्त समाप्त हुऋा, व्रीष्मका प्रवेश हुऋा, उस समय सर्वत्र विच-किलके फूलोंकी सकेंद-संकेद पंक्ति फूल रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो ग्रुचि-प्रीब्म ऋतुके समागमसे [पक्षमें पवित्र पुरुषोंके संसर्गसे] मधु—वसन्त [पक्षमें मदिरा] का त्याग करने वाले प्रसन्न चित्त वन रूप सम्पदार्थोंके मुख पर हास्यकी रेखा ही प्रकट हुई हो ॥ २६ ॥ मालतीके उत्तमोत्तम फूलों पर बैठे हुए भ्रमर आनन्दसे गुजार कर रहे थे, उसके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो दिग्विजयके समय होनेवाली शङ्खकी नई-नई घोषणा प्रत्येक मनुष्यको कामरूपी राजा के वश कर रही थी ॥२७॥ मदिरा पान करनेसे लाल-लाल दिखने वाली स्त्रियोंकी दृष्टिकी तरह जो ग़ुलाबके नये-नये फूल खिल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूप राजाने स्नियोंके विस्तृत मान का पराजय कर दिया अतः मधुपों—भ्रमरों [पक्षमें मद्यपायियों] के द्वारा वजाये हुए काहल नामक बाजे ही हों ॥२८॥ शरीर पर चन्दन, शिर पर मालतीकी निर्मल माला और गलेमें हार-स्त्रियोंका यह उत्क्रष्ट वेष पुरुषोंमें नया-नया मोह उत्पन्न कर रहा था ॥२९॥ श्रीष्म ऋतुमें निर्जल सरोवरकी भूमि सूख कर फट गई थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो त्रागत तृषातुर मनुष्यको निराश देख लज्जासे उसका हृद्य ही फट गया हो ।। ३० ।। इस ऋतुमें नवीन पल्लवोंके समानः लपलपातीं जिह्नाएं कुत्तोंके मुखसे बाहर निकल रही थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यंकी किरणोंके समूहसे हृदयमें उत्पन्न हुई अभिकी बड़ी बड़ी ज्वालाएं ही थीं क्या ? ॥३१॥

तद्नन्तर कामियोंको ज्ञानन्द देनेवाला वह वर्षाकाल ज्ञाया जो कि ठीक दुर्जनके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार दुर्जन द्विजराज—ब्राह्मणुको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार वर्षाकाल भी द्विजराज--चन्द्रमाको भी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार दुर्जन मित्रके गुराको नष्ट करने वाला होता है उसी प्रकार वर्षाकाल भी मित्र— सूर्यंके गुराको नष्ट करने वाला था श्रीर जिस प्रकार दुर्जन नवकन्दल होता है---नूतन सुखको खरिडत करने वाला होता है उसी प्रकार वर्षाकाल भी नवकन्दल था--नये-नये खंकुरोंसे सहित था ॥ ३२ ॥ जहाँ तहाँ कुटजके फूल फूले हुए थे उनके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो काले-काले [पक्षमें दुष्ट हृदय] मेघोंके द्वारा खदेड़ी नक्षत्रों की पङ्क्ति ही भ्रमर-ध्वनिके बहाने रोती हुई बड़े खेदके साथ आकाश से इस विन्ध्याचलके वनमें अवतीर्ण हुई हो ॥३३॥ मेघोंसे [ पक्षमें स्तनोंसे ] भुकी आकाश-लक्ष्मी हारके समान टूट-टूट कर गिरनेवाली जलधारासे ऐसी जान पड़ती थी मानो कदम्बके फूलोंसे सुवासित वायु रूप नायकके साथ प्रथम समागम ही कर रही हो ॥३४॥ बड़े-बड़े मेघोंकी पङ्क्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो विजली रूप सुन्दर दीपक ले संसारको संतापित करनेवाले सूर्यको खोजनेके लिए ही किसानोंके ब्रानन्दके साथ प्रत्येक दिशामें धूम रही हो ॥३५॥ ऐसा जान पड़ता है कि समुद्रका जल पीते समय मेघने मानो बड़वानल भी पी लिया था। यदि ऐसा न होता तो बिजलीके नामसे अग्निकी सुन्दर ज्योति क्यों देदीप्यमान होती ? ॥३६॥ सावनके माहमें निकली कामदेवके वार्गोंके समान तीक्ष्ण मालतीकी कोमल कलिकात्रोंसे मानो हृदयमें घायल हुआ भ्रमरोंका समृह आगे किन लताओंको देखनेके लिए जा सका था ॥३७॥ जिसमें सकेद-सकेद फूलोंके ऋंकुर प्रकट हुए हैं ऐसा निश्चल भ्रमर समूहसे व्याप्त केतकीका वृक्ष दाँतोंके

द्वारा तीनों लोकोंको रौंदनेवाले कामदेवके मदोन्मत्त हाथीके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३८॥ हे सगर्व ! दूसरेकी बात जाने दो जब तुम नाथ होकर भी अपना स्नेहपूर्ण भाव छिपाने लगे तब मेरी उस सखीको निश्चित ही अनाथ-सा समभ वह मेघ रात्रुकी तरह विष [पक्षमें जल] देता हुआ मार रहा है और बिजलियाँ जला रही हैं। पतिके अभावमें असहा संतापसे पीड़ित रहनेवाली इस सखीने सरोवरोंके जलमें प्रवेश कर उसके कीड़ोंको जो ऋपने शरीर से संतापित किया था वह पाप क्या उसके पतिको न होगा ? पावसके समय सरोवर अपने आप कमलरहित हो गया है और वनको उसने पल्लवरहित कर दिया है यदि चुपचाप पड़ी रहनेवाली उस सखीके मरनेसे ही तुम्हें सुख होता है तो कोई बात नहीं, परन्तु वन पर भी तुम्हें दया नहीं। हे सुभग ! न वह क्रीड़ा करती है, न हँसती है, न बोलती है, न सोती है, न खाती है ख्रौर न कुछ जानती ही है। वह तो सिर्फ नेत्र बन्दकर रतिरूप श्रेष्ठ गुर्सोको धारस् करने वाले एक तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है। इस प्रकार किसी दयावती स्त्रीने जब प्रेमपूर्वक किसी युवासे कहा तब उसका काम उत्तेजित हो उठा। अब वह जैसा आनन्द धारण कर रहा था वैसा सौन्दर्यका श्रहङ्कार नहीं ॥३९-४३॥ जब तृगाकी कुटीके समान स्नियों के हृदयमें तीत्र वियोगरूप व्यक्ति जलने लगी तब शब्द करनेवाले मयर और मेंढक ऐसे जान पड़ते थे मानो घवड़ाये हुए कुटुम्बियोंके समान रुदन ही कर रहे हों ॥४४॥

प्रलाप करनेवाले वियोगियों पर दयाकर ही मानो यह शरद ऋतु प्रकट हुई है और उनके दाह रूप तीब्रज्वरको शान्त करनेके लिए ही मानो उसने सरोवरोंका जल निरन्तर बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त-कर दिया है ॥ १५ ॥ किरलों द्वारा [पक्षमें हाथोंके द्वारा] कमलरूपः

्मुखको ऊपर उठा चुम्बन करनेवाले सूर्य पर इस शरद्ऋतुने झिधक त्रादर प्रकट नहीं किया किन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ केलि करनेमें सुख-पूर्वक तत्पर रही। शरद्ने अपनी इस प्रवृत्तिसे ही मानो सूर्यको अधिक संताप दिया था ॥ ४६॥ जिसके सफ़ेद मेघमण्डल पर [ पक्षमें-गौरवर्ण स्तनमण्डल पर ] इन्द्रधनुष रूप नखक्षतका चिह्न प्रकट है ऐसी शरद्ऋतुने गम्भीर चित्तवाले मुनियों को भी काम-बाधा उत्पन्न कर दी थी ॥ ४०॥ जिस प्रकार नवीन समागमके समय लज्जा धारण करनेवाली कुलवती स्नियाँ धीरे-धीरे त्र्यपने स्थूल नितम्ब मण्डल वस्त्ररहित कर देती हैं उसी प्रकार इस शरदुऋतुमें बड़ी-बड़ी निदयाँ अपने विशाल तट जलरूप वस्नसे रहित कर रही थीं ॥ ४८ ॥ इस शरद्के समय चमचमाती बिजलीकी विशाल कान्तिसे देदीप्यमान सफ़ेद मेघको देख पीली-पीली जटात्रोंसे युशोभित सिंहकी शङ्कासे मेघोंके समूह क्ष्मणभरके लिए अपनी गर्जना बन्द कर देते हैं ॥ ४६ ॥ इधर भ्रमर-पंक्तिका नवीन धानके साथ सम्बन्ध हो गया ऋतः उसने बड़े-बड़े खेतोंके जलमें खिले हुए उस कमल-समूहका जो कि मनोहर हंसीके मुखसे खरिडत था निकट होनेपर भी प्रिरस्कार कर दिया ॥ ५० ॥ यह कामदेव रूप हस्तीके मद्-जलकी बास है, सप्तपर्ण वृक्षकी नहीं और वह कमलिनीके चारों त्र्योर उसी हस्तीके पैरकी टूटी जंजीर है, भ्रमरियोंकी पंक्ति नहीं हैं वापशा लोग बागमें घूमनेवाले तोतात्र्योंकी कौतुक उत्पन्न करनेवाली पंक्तिको त्राँख उठा-उठा कर ऐसा देखते थे मानो त्र्याकाश लक्ष्मीकी ज्लालमिण खचित हरे-हरे मिणयोंकी मनोहर कष्ठी ही हो ॥५२॥ मगशिरमें वर्फसे मिली दुःसह वायु चल रही थी ऋतः निरन्तर की शीतसे डर कामदेव जिसमें वियोगामि जल रही थी ऐसे किसी

सुन्दराङ्गीके हृदयमें जा बसा था ॥ ५३ ॥ यदि श्रत्यन्त तरुण

स्त्रियोंके स्थूल स्तनोंका समृह शरण न होता तो उस हेमन्तके समय कीर्तिको हरनेवाला वर्ष मनुष्योंके शरीर पर आ ही पड़ा था। ५४॥ चूँकि उस समय स्त्रियाँ वड़े आदरके साथ केशरका खूब लेप लगाती थीं, ओठोंमें जो दन्ताघातके ब्रण थे उन्हें मेनसे वन्द कर लेती थीं और घनी-मोटी चोली पहिनती थीं अतः उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यह हेमन्त काल तो संसारके उत्सवका काल है।।५५॥ चूँकि वर्षसे भरे दिन, संसारमें बार-बार कामदेवके तेजकी अधिकता बढ़ा रहे थे अतः उन्होंने सूर्यके तेजकी महिमा घटा दी थी॥ ५६॥

जब कोई दुष्ट राजा अपनी महिमाके उदयसे प्रजाकी कमला— लक्ष्मीको छीन उसे दरिद्र बना देता है तब जिस प्रकार दूसरा दयाछ उदार राजा पदासीन होने पर प्रजासे करोपचय-टैक्सका संप्रह नहीं करता उसी प्रकार जब शिशिरने निरन्तर वर्फकी वर्षासे प्रजाके कमल झीन उसे कमल रहित कर दिया तब दयाछ एवं उदार [पक्षमें दक्षिण दिशास्थ ] सूर्यंने करोपचय—किरणोंकी संग्रह नहीं किया था ॥ ५७॥ उस समय सूर्य किसी तपस्वीकी समता धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार तपस्वी समस्त इन्द्रियोंकी सामर्थ्य नष्ट कर देता है उसी प्रकार सूर्य भी समस्त इन्द्रियोंका सामर्थ्य नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार तपस्वी धर्मदिक्—धर्मका उपदेश देने वालोंका त्राश्रय ग्रहण करता है उसी प्रकार सूर्य भी धर्मदिक्-यमराजकी दक्षिए। दिशाका आश्रय कर रहा था, और जिस प्रकार तपस्वी तपसा-तपश्चरणके द्वारा शरीरमें कृश तेज धारण करता है उसी प्रकार सूर्य भी तपसा-माघ मासके द्वारा शरीरमें कृश तेज धारण कर रहा था॥ ५८॥ इस शिशिरके समय मृगनयनी ख्रियोंके सीत्कृतसे कस्पित ब्रोंठोंके बीच प्रकट दातोंके समान कान्तिवाली कुन्द्की खिली हुई नवीन लताओंने जिस किसी तरह मनुष्योंके हृदयमें धैर्य उत्पन्न किया था ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार मनुष्य सुन्दर रूपवाली श्लीके प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य गुर्गोमें निःस्पृह हो जाते हैं उसी प्रकार लोग सुगन्धित पत्तों वाले मरुवक वृक्षके फूलोंमें निःस्पृह हो गये थे ॥ ६० ॥ इस शिशिर ऋतुमें पृथिवी लोध्न पुष्पकी पराग और जगद्विजयी कामदेव रूप राजाकी उज्ज्वल कीर्तिको एक ही साथ क्या स्पष्ट रूपसे नहीं धारण कर रही थी १॥ ६१ ॥ इस माघके महीनेमें कामियोंका समूह अनेक आसनोंका साक्षात् करनेवाली सुरत योग्य बड़ी-बड़ी रात्रियाँ पाकर प्रसन्नचित्त युवतियोंके साथ अत्यन्त रमण करता था ॥६२॥

तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतुसमृहकी सुन्दरता देखनेके इच्छुक श्रीर नयसे तीनों लोकोंको संतुष्ट करनेवाले जिनेन्द्रदेवसे किन्नरेन्द्र बड़ी विनयके साथ इस प्रकार बोला ॥ ६३ ॥ भगवन् ! ऐसा जान पड़ता है मानो यह ऋतुओंका समूह एक साथ सुनाई देनेवाले अमर, कोयल, हंस और मयूरोंके रसाभिराम समस्त शब्दोंके द्वारा आपका **ब्राह्मान ही कर रहा हो—श्रापको बुला ही रहा हो।। ६४।। हे** स्वामिन् ! देवोंकी जो सेना निर्मनस्क परिमित अ।रम्भ वाली एवं गमनसे रहित थी वही त्राज वसन्तके कारण कामवश सुन्दर शब्द कर रही है और भाग्यके समूहसे मेरे प्रति अत्यन्त नम्र बन गई है।। ६५।। हे मदनसुन्दर! जिसने अनेक लताओं और वृक्षोंका विस्तार भले ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूहमें सुन्दरताको भले ही प्राप्त होती हो पर वह स्त्री इस वसन्तके समय क्या उत्तम पुरुयवती कही जा सकती है जो कि अपने पतिको प्राप्त नहीं है। अरे ! वह तो स्पष्ट पुरुयहीन है।। ६६।। हे विशाल नेत्र! जिस प्रकार यह समुद्रान्त पृथिवी शत्रुत्रोंको नष्ट करनेवाले आपमें गुण देख अनुराग सहित है उसी प्रकार यह स्त्री इस वनमें उत्तम तिलक वृक्षोंको देख

विलास मुद्राके स्थान-स्वरूप अपने पतिमें अनुराग-सहित हो रही हैं ॥ ६७ ॥ चूँकि वह पुरुष इस ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंसे युक्त वनमें कोयलों का मनोहर शब्द सुन चुका है अतः पद-प्रहार द्वारा उत्तम तरुगीसे च्याहत हो मद धारण कर रहा है ।।६८।। हे वरनाथ ! हे राजाच्योंकी उत्तम लक्ष्मीसे युक्त ! आप पाप-रहित हैं इसीलिए यह जलके उदय को चाहने वाला वर्षाकाल मयूर-ध्वनिके बहाने सुन्दर स्तवनसे आज त्र्यापकी स्तुति कर रहा है।। ६९।। मन्दरगिरिकी शिखर पर स्थित चन्द्रमाकी कला भी मेघखएडसे युक्त नहीं है और वे मयूर भी जो कि वर्षा कालमें अमन्द रससे युक्त थे इस समय मन्द रसके अनुगामी हो रहे हैं इन सब कारणोंसे अनुमान होता है कि शरद ऋतु आ गई॥ ७०॥ जिस प्रकार प्रत्यञ्जा-रूप लता धनुषके पास जाती है **उसी प्रकार भ्रमरोंकी पंक्ति जलमें प्रफु**ह्नित कमलोंके पास पहुँच गई है, यही कारण है कि इस शरद ऋतुके समय अप्सराओं की पंक्ति कामदेवके वार्णोंसे खरिडत हो देवोंकी श्रधिकाधिक सङ्गति कर रहीं है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार इन्द्रने जब आनन्दके साथ उत्कृष्ट वचन कहे तब फूलोंमें छिपी मधुर गान करनेवाली भ्रमर-पंक्तिको देख पाप-रहित जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष समुदायके बीच क्रीड़ा करनेकी इच्छा हुई।। ७२।।

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माम्युदय महाकाब्यमें ग्यारहवां सर्गं समाप्त हुन्ना

## द्वादश सर्ग

तदनन्तर इक्ष्वाकु वंशके ऋधिपति भगवान् धर्मनाथ वन-वैभव देखनेकी इच्छासे नगरसे बाहर निकले सो ठीक ही है क्योंकि जब साधारण मनुष्य भी श्रनुयायियोंके श्रनुकूल प्रवृत्ति करने लगते हैं तब गुणशाली उन प्रभुकी तो कहना ही क्या है ?।। १।। उस ऋतु-कालमें पुष्पवती वनस्थली [ पक्षमें मासिकधर्मवाली स्त्री ] का सेवन करनेके लिए जो मनुष्य उत्करिठत हो उठे थे उसमें अपने ऋमकी हानिका विचार न करने वाला मनका बड़ा अनुराग ही कारण था ॥२॥ खिले हुए पुष्प-बृक्षोंसे युक्त वनमें मनुष्योंने स्त्री-समूहके साथ ही जाना ऋच्छा समभा क्योंकि जब कामके पाँच ही वारा सहा नहीं होते तब असंख्यात वागा सहा कैसे हो सकेंगे॥ ३॥ उस समय महावरसे रॅंगे हुए स्त्रियोंके चरण-कमलोंका युगल ऐसा जान पड़ता था मानो गुलाबके अप्रभागके कएटकसे क्षत हो जानेके कारण निकलते हुए खूनके समूहसे ही लाल-लाल हो रहा था ॥ ४॥ स्त्रियोंकी भुजाएँ यद्यपि सुवृत्त थीं—गोल थीं [ पक्षमें सदाचारी थीं ] फिर भी द्याने-जानेमें रुकावट डालनेवाले जड़-स्थूल [पक्षमें धूर्त ] नितम्बक साथ कङ्कर्णोंकी ध्वनिके बहाने मानो कलह कर रही थीं ।। ५ ।। मार्गमं चलते समय किसी मृगनयनीकी करधनी किङ्किणियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो वह यह जानकर रो ही रही थी कि यह कुशोदरी स्थूल स्तन मण्डलके बोमसे मध्यभागसे जल्दी ही टूट जावेगी।। ६।। मार्गमें दक्षिणका पवन चतुर नायककी भाँति नितम्ब-संमर्दन, भुजात्र्योंका गुदगुदाना एवं पसीना दूर करना आदि

क्रियात्र्योंसे मृगनयनी स्त्रियों की बार-बार चापल्ल्सी कर रहा था।। ७।। कोई स्त्री चलती-फिरती लताके समान लीलापुर्वक वनको जा रही थी। क्योंकि जिस प्रकार लता प्रवालशालिनी—उत्तम पल्लवोंसे सुशोभित होती है उसी प्रकार स्त्री भी प्रवालशालिनी—उत्तम केशोंसे सुशोभित थी। जिस प्रकार लता अनपेतविश्चमा—पक्षियोंके संचारसे सहित होती है उसी प्रकार स्त्री भी अनपेतविश्वमा—विलास-चेष्टः श्रोंसे सहित थी। जिस प्रकार लता ज्येतनगुच्छलाब्छिता—ऊँचे भागमें लगे हुए गुच्छोंसे सहित होती है उसी प्रकार स्त्री भी उचैत्तनगुच्छला व्छिता— गुच्छोंके समान सुशोभित उन्नत स्तनोंसे सहित थी त्र्यौर जिस प्रकार लता उद्यत्तरुणावलम्बिता-उन्नत वृक्ष्से त्रवलम्बित होती है उसी प्रकार स्त्री भी उद्यत्तरुगावलम्बिता-उत्कृष्टतरुग पुरुषसे अवलम्बित थी।।८।। मार्गमें मलय पवर्तका जो वायु स्त्रियोंके नितम्ब-स्थलके आघातसे रुक गया था तथा स्तनोंके ताइनसे मूर्छित हो गया था वह उन्हींके श्वास-निश्वाससे जीवित हो गया था ॥६॥ कोई मृगलोचना पति के गलेमें भुजबन्धन डाल नेत्रोंके बन्द होनेसे गिरती-पड़ती मार्गमें इस प्रकार जा रही थी मानो कामसे होनेवाली अन्धताको ही प्रकट करती जाती हो ।। १०॥ वन जानेवाली मृगलोचनात्र्योंके नूपुर श्रीर हस्त-कङ्कर्णोंके शब्दसे मिश्रित रत्नमयी किङ्किर्णियोंका जैसा-जैसा शब्द होता था वैसा-वैसा ही कामदेव उनके आगे नृत्य करता जाता था ॥ ११ ॥ हे तन्व ! तेरी भृकुटि-रूप लता वार-वार ऊपर उठ रही है और ओष्ठ-रूप पहन भी कँप रहा है इससे जान पड़ता है कि तेरे हृदयमें मुसकान-रूप पुष्पको नष्ट करनेवाला मान-रूप वाशु बढ़ रहा है ॥१२॥ हे मृगनयनि ! इस समय, जो कि संसारके समस्त प्राणियों को त्रानन्द करनेवाला है, तू ने व्यर्थ कलह कर रक्खी। मानवती स्त्रियोंको अभिमान सदा सुलभ रहता है परन्तु यह ऋतुओंका क्रभः

दुर्त्तभ होता है ॥१३॥ पतिसे किसी कार्यमें अपराध बन पड़ा है—इस निर्हें तुक बातसे ही तेरा मन व्याकुल हो रहा है। पर हे भामिनि! यह निश्चित समभ कि परस्पर उन्नतिको प्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमें भी भय देखने लगता है ॥ १४ ॥ अन्य स्त्रियोंसे प्रेम न करनेवाले पितमें जो तूने अपराधका चिक्क देखा है वह तेरा निरा भ्रम है क्योंकि जो स्नेहसे तुझे सब श्रोर देखा करता है वह तेरे विरुद्ध श्राचरण कैसे कर सकता है ॥ १५॥ जिस प्रकार स्नेह—तेलसे भरा हुत्र्या दीपक चन्द्रमाकी शोभाको दूर करनेवाली प्रातःकालकी सुषमा से सफ़ेदीको प्राप्त हो जाता है—निष्प्रभ हो जाता है उसी प्रकार स्नेह-प्रेमसे भरा हुत्रा तेरा वल्लभ भी चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाली तुम दूरवर्तिनीसे सकेद हो रहा है—विरहसे पाण्डु वर्ण हो रहा है ॥१६॥ उसने श्रवना चित्त तुझे दे रक्खा है । इस ईर्व्यासे ही मानो उसकी भूख और निद्रा कहीं चली गई है और यह चन्द्रमा शीतल होने पर भी मानो तुम्हारे मुखकी दासताको प्राप्त होकर ही निरन्तर उसके शरीरको जलाता रहता है।। १७॥ माऌ्म होता है उसके वियोगमें तुम्हारा हृदय भी तो कामके वाणोंसे खरिडत हो चुका है अन्यथा श्रेष्ठ सुगन्धिको प्रकट फरनेवाले ये निश्वासके पवन क्यों निकलते ? ॥१८॥ व्यतः मुभपर प्रसन्न होत्र्यो त्र्यौर संतप्त लोह-पिएडोंकी तरह तुम दोनोंका मेल हो—इस प्रकार सिखयों द्वारा प्रार्थित किसी स्त्रीने अपने पतिको अनुकूल किया था--कृत्रिम कलह छोड़ उसें खीकृत किया था ॥ १६॥

उस समय जब कि कोयलकी मिठी कूक मान नष्ट कर स्त्री-पुरुषोंका मानसिक अनुराग बढ़ा रही थी तब जगद्विजयी काम-देव केवल कौतुकसे ही धनुष हिला रहा था ॥ २०॥ महादेवजीके युद्धके समय भागा हुआ वसन्त कामदेवका विश्वासपात्र कैसे हो सकता था १ हाँ, पार्वतीका विश्वास प्राप्त कर क्षियोंको अवश्य अपना जीवन प्रदान करनेमें पिएडत मानता है ॥ २१ ॥ स्वामि-द्रोही वसन्तका आश्रय करनेवाली कोयलें विवर्णता—वर्णराहित्य [ पक्षमें कृष्णता ] और लोक-बहिष्कार [ पक्षमें वनवास ] को प्राप्त हुई तथा स्वामिभक्त क्षियोंके चरणयुगलकी छायाको प्राप्त कमल लक्ष्मीका स्थान बन गया ॥ २२ ॥ तरकसोंकी तरह वृक्षोंको धारण करनेवाले इस वसन्तने कामदेवके लिए कितने फूलोंके बाण नहीं दिये १ फिर भी यह जगत्के जीतनेमें क्षीके कटाक्षको ही समर्थ वाण मानता है ॥ २३ ॥ कामदेव वसन्त-क्रीड़ा और मलय-सभीर आदिके साथ आचार मात्रसे मेल रखता है यथार्थमें तो समस्त दिग्वजयके समय स्त्रयाँ ही उसकी निरन्तर सहायता करती हैं ॥ २४ ॥ इस प्रकार प्रकरणवश पतियों द्वारा प्रशंसित क्षियाँ वसन्तका तिरस्कार करने वाली अपनी शक्तिको सुन सौन्दर्यके गर्वसे गर्दन कँचा उठाती हुई लड़खड़ाते पैरोंसे मार्गमें जा रही थीं ॥ २५ ॥

कान्तिके उदयसे मनुष्योंके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले एवं विलासिनी-स्नियोंसे घिरे उत्तर कोसलाधिपति भगवान् धर्मनाथने वनमें इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार कि ताराधोंसे अलंकत चन्द्रमा मेथमें प्रवेश करता है ॥ २६ ॥ यह गिरीश-महादेवजीका [पक्षमें भगवान् धर्मनाथका ] कीड़ा वन है ऐसा सुननेसे वहाँ घूमता हुआ कामदेव मानो दाहके भयसे ही कान्ति रूप अमृतके कोश-कलशके समान सुशोभित स्त्रियोंके स्तनोंका सन्निधान नहीं छोड़ रहा था ॥ २७ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि कामदेव जबसे महादेवजीके नेत्रानलसे जला तबसे प्रज्वित अग्निमें द्वेष रखने लगा था । यही कारण है कि वह सघन वृक्षोंमें जिसमें सदा दुदिन बना रहता है ऐसे इस वनमें निवास करनेका प्रेमी हो गया था ।

।।२८।। इस वनमें जो सब त्रोर वायुके द्वारा कम्पित केतकीकी पराग रूप घूलीका संमूह उड़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो काम-रूप दावानलसे जले विरही मनुष्योंकी भस्मका समूह ही हो ॥२९॥ इधर-उधर घूमती कञ्जलके समान काली भ्रमरियोंकी पङ्क्ति जग-द्विजयी मदन महाराजके हाथमें लपलपाती पैनी तलवारका भ्रम धारण कर रही थी।।३०।। उस समय वनमें ऐसा जान पड़ता था कि भ्रमरह्मी चारण वार्णोंके द्वारा समस्त संसारको जीत एकच्छत्र करनेवाले कामभूपालकी मानो अविनाशी विरुदावली ही गा रहे हों ।।३१।। यदि यह परागके समूह फूलोंके हैं, कामरूप मत्त हस्तीके धूलिमय विस्तर नहीं हैं तो यह अमरोंके वहाने, पथिकोंको मारनेके लिए दौड़नेवाले उस हाथीकी पादशृङ्खला बीचमें ही क्यों टूट जाती ? ।। ३२ ।। पहनरूपी श्रोठको और पुष्परूपी वस्नको खींचनेमें उत्सुक तरुण वसन्त ऐसा दिखाई देता था मानो कोयलकी कूकके बहाने लतारूपी स्त्रियोंके समागमके समय हर्षसे शब्द ही कर रहा हो।।३३॥ हे तन्य ! यदि तेरे चित्तमें यहाँ मयूरोंका तारडवनृत्य देखनेका कौतुक है तो हे सुकेशि ! स्थूल नितम्बका चुम्बन करनेवाले इन मालाओं सहित केश-समूहको ढक ले ॥ ३४ ॥ जलमें खिला हुआ मुन्दर कमलोंका समूह तेरे मुख-कमलसे पराजित हो गया था इसी लिए वह लज्जित हो अपने पेटमें भ्रमरावलिरूप छुरीको भोंकता हुआ-सा दिखाई देता था।। ३५।। तेरे विलासपूर्ण नेत्रोंका युगल देख नील कमल लजासे पानीमें जा डूवे और जिसमें मिएामय नूपुर शब्द कर रहे हैं ऐसा गमन देख हम लजासे शीघ ही आकाशः में भाग गये ॥३६॥ यदि यह अशोकके पहुव तेरे ख्रोष्ठकी कान्तिके आगे कुछ समय तक प्रकाशमान रहेंगे तो अन्तर समभकर लज्जित. हो अवश्य ही विवर्णताको प्राप्त हो जावेंगे ।।३७। हे चरिड ! क्षरा

भरके लिए वियोगिनी स्त्रियों पर दयाछ हो जा और अपनी सुन्दर वाणी प्रकट कर दे जिससे यमराजके दूतके समान दीखनेवाले ये हुष्ट कोयल चुप हो जावें 11३८11 इस प्रकार अनेक तरहके चादु-वचन कहनेमें निपुण किसी तरुण पुरुषने अमृतकी प्याऊके तुल्य मीठे-मीठे वचन कह अपनी मानवती प्रियाको क्षणभरमें बढ़ते हुए आनन्दसे कोध-रहित कर दिया 11३८11

लतागृहरूप क्रीड़ा भवनों में सिद्धित एवं सूर्यकी भी किरणों के अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओंके द्वारा, लताओंको आलोकित करनेवाली, काम-दीपिकात्रोंने क्षराभरमें नष्ट कर दिया था।।४०।। फूल तोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर घूमती हुई कमलनयना स्त्रियाँ पूजा-द्वारा जिनेन्द्रदेवकी अर्चा करनेके लिए प्रयत्नशील वन-देवियोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥ ४१ ॥ ऊँची डाली पर लगे फूलके लिए जिसने दोनों एड़ियां उठा अपनी भुजाएं ऊपर की थीं परन्तु बीचही में पेटके पुलख जानेसे जिसके नितम्ब स्थलका वस्न खुल-कर नीचे गिर गया ऐसी स्थूलनितम्बवाली स्त्रीने किसे आनन्दित नहीं किया था ? ॥४२॥ उस समय वन पवनसे ताड़ित हो कम्पित हो रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था मानी हाथोंसे पल्लवांको, नेत्रोंसे फूलोंको, श्रौर नखोंकी किरणोंसे मञ्जरियोंको जीत प्रहण करनेकी इच्छा करनेवाली स्त्रियोंके भयसे ही मानो काँप उठा हो ॥४३॥ चूंकि सदा त्रागमाभ्यासरूप रससे उज्ज्वल रहनेवाले [प्रकृतमें सदा वृक्षोंकी शोभाके अभ्यास रूपसे प्रकाशमान रहनेवाले] सुम-नोगरा—विद्वानोंके समूह भी [ प्रकृतमें पुष्पोंके समूह भी ] प्रमत्त स्त्रियोंके हाथके समागमसे क्षरण भरमें पतित हो गये [प्रकृतमें—नीचे श्रा गिरे ] श्रतः वह वन लज्जासे ही मानो कान्तिहीन हो गया था ॥ ४४ ॥ श्रीर क्या ? यह कोयलका पद्धम स्वर श्रादि श्रन्य सेवक

पुरुयसे ही यश प्राप्त करते हैं परन्तु कामदेव रूप राजाका कार्य उसी एक आम्रवृक्षके द्वारा सिद्ध होता है-यह विचार किसी स्त्रीने पतिको वश करनेवाली श्रौषधिके समान श्रामकी नई मञ्जरी बड़े **ब्रानन्द्से धारण की परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके** दर्शन मात्रसे मैं स्वयं पहलेसे ही इनके वश हो चुकी हूँ ॥४५-४६॥ कोई एक स्त्री लतात्र्योंके अप्रभागसे भूला भूल रही थी, भूलते समय इसके स्थूल नितम्ब-मण्डल बार-बार नत-उन्नत हो रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो पुरुषायित क्रियाको बढ़ानेके लिए परि-श्रम ही कर रही थी।।४७॥ कोई एक स्त्री चूड़ामणिकी किरण रूप धनुषसे युक्त ऋपने मस्तक पर कदम्बके फूलका नवीन गोलक धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वनमें मर्मभेदी कोयल के लिए उसने निशाना ही बाँध रक्खा हो ॥४८॥ किसी स्त्रीने खिले हुए चम्पेके सुन्दर फूलोंकी मालाको इस कारण ऋपने हाथसे नहीं डठाया था कि वह कामदेव रूप यमराजके द्वारा वस्त विरहिसी श्लीकी गिरी हुई सुवर्ण-मेखलाकी विडम्बना कर रही थी-उसके समान जान पड़ती थी।। ४६॥ फिसी स्त्रीने ऊँची डालीको मुकानेके लिए त्रपनी चब्छल अंगुलियोंवाली भुजा ऊपर उठाई ही थी कि पतिने छलसे उसके बाहुमूलमें गुद्गुदा दिया इस क्रियासे स्त्रीको हँसी आ गई और फूल टूट कर नीचे श्रा पड़े। उस समय वे फूल ऐसे जान पड़ते थे मानो स्त्रीकी मुसकान देख लज्जित ही हो गये हों त्र्रीर इसी-लिए आत्मघातकी इच्छासे उन्होंने अपने आपको वृक्षके अप्रभागसे नीचे गिरा दिया हो ॥५०॥ उस समय परस्पर एक दूसरेकी दी हुई पुष्प-मालाश्चोंसे बी-पुरुष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवने उन्हें तीत्र कोपसे अपने अन्यर्थ वार्णोंके द्वारा ही न्याप्त कर लिया हो ॥५१॥ सपत्नीका नाम भी मृगनयनी खियोंके लिए मानो आभि-

चारिक—बलिदानका मन्त्र हो रहा था। यही कारगा था कि सपत्नी का नाम लेकर पतियोंके द्वारा दी हुई पुष्पमाला भी उनके लिए वज्र हो रही थी ॥ ५२ ॥ संभोगके बाद लतागृहसे बाहर निकलती स्वेद-युक्त कपोलोंवाली स्त्रियोंको वृक्ष वायुसे कम्पित पल्लवरूपी पङ्क्षोंके द्वारा मानो हवा ही कर रहे थे ॥५३॥ चकोरके समान सुन्दर नेत्रों-बाली स्त्रियोंके बक्षःस्थल पर पतियोंने जो चित्र-विचित्र मालाएं पहि-नाई थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करनेवाले कामदेवकी वन्दन-मालाएं ही हों ॥ ५४॥ मनुष्योंने ख्रियोंके मस्तक पर स्थित मालाञ्चोंको विलासकी मुस्कान, रतिके कटाक्षोंका विलास, कामदेवकी अमृतरसकी छटा अथवा यौवनरूपी राजाका यश माना था ॥५५॥ कोई एक सुलोचना पतिके देखनेसे काम-विह्नल हो गई थी श्रतः फूल-रहित बृक्ष पर भी फूलोंकी इच्छासे बार-बार ऋपना हस्तरूपी पल्लव डालती हुई सखियोंको हास्य उत्पन्न कर रही थी ॥ ५६ ॥ उस समय पुष्पमालारूप त्राभरगोंसे मृगनयनी स्त्रियोंके शरीरमें जो सौन्दर्य उत्पन्न हुन्ना था, कामदेव ही उसका वर्णन करना जानता है और वह भी तब जब कि किसीके प्रसादसे कवित्व-शक्ति प्राप्त कर ले ॥ ५७ ॥ सब ब्रोरसे फूल तोड़ लेने पर भी लताब्रों पर लीला-पूर्वक हरतकमल रखनेवाली ख्रियाँ अपने देदीप्यमान नखोंकी किरणोंके समृहसे क्षण भरके लिए उनपर फूलोंकी शोभा बढ़ा रही थीं ॥५८॥ पुष्परूपी लक्ष्मीको हरए। कर जाने एवं भीति चपल नेत्रों को धारण करनेवाली स्त्रियोंके पास विषमेषु—कामदेव [पक्षमें तीक्ष्ण वाणों ] से सुशोभित वनके द्वारा छोड़े हुए शिलीमुख— भ्रमर [पक्षमें बागा] त्रा पहुँचे ॥५९॥ उस समय परिश्रमके भारसे थकीं स्त्रियाँ जलसे आर्द्र शरीरको धारण कर रही थीं और उससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनमें हर्षाश्रुकी बूंदे छलक रही हैं ऐसे

पुरुषोंके नेत्र ही शरीरके भीतर लीन हो रहे हों ॥ ६० ॥ उस समय स्त्रियोंके शरीरमें कामदेवको जीवित करनेवाला जो स्वेद-जलकी बूँदोंका समूह उत्पन्न हुत्र्या था वह श्वेत कमलके समान विशाल लोचन-युगलके समीप तत्काल फटी हुई सीपके समीप निकले मोतियोंका त्राकार धारण कर रहा था त्रीर स्तनरूप कलशों के मूलमें भरते हुए अमृतरूपी जलके कर्णोंका अनुकरण कर रहा था॥ ६१॥ जो अपने हाथोंसे विकसित कमलकी क्रीड़ा प्रकट कर रही हैं, जिन्होंने अपने मुखते पूर्णचन्द्रकी तुलना की है, और पुष्पावचयके परिश्रमसे जिनका समस्त रारीर पसीनेसे चार्द्र हो रहा है ऐसी क्षियाँ लक्ष्मी की तरह ऋाश्चर्य उस्पन्न करती हुई कामदेवके स्नेही [पक्षमें मकर-रूप पताकासे युक्त ] वनसे [ पक्षमें जलसे ] वाहर निकली ॥६२॥ तदनन्तर घामकी मर्मवेधी पीड़ा होने पर सैनिकोंने बड़ी-बड़ी तरङ्गोंके समृहसे व्याप्त एवं तलवारके समान उज्ज्वल नर्मदा नदीके जलका वह महा प्रवाह देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो उन सुन्दरी क्षियोंके चरण-कमलोंके स्पर्शसे जिसे काम-व्यथा उत्पन्न हो रही हैं ऐसे विन्ध्याचलके शरीरसे निःसृत स्वेद-जलका प्रवाह ही हो 11 63 11

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें बारहवाँ सर्ग समाप्त हुन्नः।

## त्रयोदश सर्ग

तदनन्तर वनविहारसे जो मानो दूना हो गया था ऐसा स्तन तथाः जघन धारण करनेका खेद वहन करनेवाली तरुण ख्रियाँ जल-कीड़ा की इच्छासे अपने अपने पतियोंके साथ नर्मदा नदीकी ओर चलीं ॥ १॥ जिनका चित्त जलसमूहके त्रालिङ्गनमें लग रहा है ऐसी वे श्चियाँ स्वेद-समूहके ब्रलसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जलने श्चनु-रागके साथ शीव ही सामने आकर पहले ही उनका आलिङ्गन कर लिया हो ॥ २ ॥ पृथिवीतल पर रखनेसे जिसके नख-रूपी मिणयों की लाल-लाल किरण फैल रही है ऐसा उन सुन्दर भौहों वाली स्त्रियोंका चरण-युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो खेद समृहके कारण उसकी जिह्नाव्योंका समृह ही वाहर निकल रहा हो ॥ ३ ॥ उन स्त्रियोंके पीछे पतियोंके हाथमें स्थित नवीन मयूर पत्रके छत्रोंका जो समृह था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोमल हाथोंके स्पर्शंसे सुख प्राप्त कर वन ही प्रेमवश उन स्त्रियोंके पीछे लग गया था ॥ ४ ॥ हरिएियाँ इन मृगनयनी स्त्रियोंमें पहले तो अपने नेत्रोंकी सदृशता देख विश्वासको प्राप्त हुई थीं परन्तु बादमें भौहोंके ऋतुपम विलाससे पराजित होकर ही मानो चौकड़ी भर भाग गई थीं ॥ ५ ॥ किसी मृगनयनी स्त्रीके मुखकी खोर गन्धलोभी भ्रमरोंका जो समूह बृक्षके अप्रभागसे शीघ्र ही नीचे आ रहा था वह पृथिवी पर स्थित चन्द्रमाकी भ्रान्तिसे आकाशसे उतरते हुए राहुकी शोभाको हररा कर रहा था ॥ ६ ॥ ऊपर सूर्यकी किरणसे और नीचे तुषाग्निकी बुलना करनेवाली परागसे तपते हुए अपने शरीरको उन स्त्रियोंने

किसी साँचेके भीतर रखे हुए सुवर्णके समान माना था॥७॥ अत्यन्त स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाला तेरा शरीर वन-विहारके खेदसे बहुत ही शिथिल हो गया है-ऐसा कह कोई रागी युवा उसे अपनी भुजाओंसे उठाकर निश्चिन्तताके साथ जा रहा था ॥ ८ ॥ जब कि यौवन-रूपी सूर्य प्रकाश फैला रहा था तब जिनमें स्तन-रूपी चक्र-वाक पक्षियोंके युगल परस्पर मिल रहे हैं तथा नूपुर-रूपी कलहंस पक्षी स्पष्ट शब्द कर रहे हैं ऐसी स्त्रियाँ निद्योंके समान नर्मदाके पास जा पहुँचीं ॥ ६॥ नर्मदा नदी उन स्त्रियोंको परिश्रमके भारसे कान्ति-हीन देख मानो करुणा रससे भर ब्राई थी इसीलिए तो जलके छींटोंसे युक्त कमलोंके बहाने उसके नेत्रोंमें मानी त्राश्रुकण छलक उठे थे ॥ १० ॥ तुम भले ही तट प्रकट करो, खावर्त दिखलाच्चो ख्रौर तरङ्गों को बार-बार ऊपर उठात्रों फिर भी स्त्रीके स्थूल नितम्ब, गम्भीर नाभि त्रौर नाचती हुई भौहोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकती। तुम जो समभ रही हो कि मेरा नील कमल स्त्रीके नेत्रके समान है और कमल मुखके समान। सो यह दोनों ही उन दोनोंके द्वारा विलासोंकी विशेषतासे जीत लिये गये हैं, न्यर्थ ही उन्हें धारण कर क्यों उछल रही हो?--इस प्रकार पश्चिम समुद्रकी वधू-नर्मदा नदीसे जब किन्हींने बार-बार सच बात कही तब वह लज्जासे ही मानो क्ष्णभरके लिए स्थिर नहीं रह सकी त्र्यौर नीचा मुखकर शीघ्रताके साथ पर्वतकी गुफाओंकी श्रोर जाने लगी॥ ११—१३॥ वह नदी शैवाल समूह की खिली हुई मञ्जरियोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन स्त्रियों को देख रोमाब्रित ही हो उठी हो, सीधी-सीधी चब्रल तरङ्गोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उनका आलिङ्गन करनेके लिए भुजाएँ ही ऊपर उठा रही हो, नवीन फेनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मन्द हास्य ही धारण कर रही हो, बहुत भारी कमलोंसे ऐसी लगती थी

मानो अर्घ ही दे रही हो, पक्षियोंकी अन्यक्त मधुर ध्वनिसे ऐसी जान पड़ती थी मानो वार्तालाप ही कर रही हो और जलके द्वारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रही हो ॥ १४-१५॥

कोई एक चञ्चललोचना स्त्री नदीके ,समीप मोती श्रौर मिए-मय त्राभूषणोंसे युक्त पतिके वक्षःस्थलकी तरह किनारे पर पड़कर रागसे वार वार नेत्र चलाने लगी ॥१६॥ स्त्रियोंके चपलता पूर्वक बूमते हुए नेत्रोंके विलासमें जिनके मन लग रहे हैं ऐसे तरुए पुरु-षोंने नदीके बीच चक्रत मछलियोंके उत्क्षेपमें क्षराभरके लिए श्रिधिक लालसा धारण की थी।।१०।। नदीके समीप ही कमलिनियोंके वनमें भ्रमर शब्द कर रहे थे, ऋाँख बन्द कर खड़ा हुआ हुरिएा किनारे पर स्थित सेनाको नहीं देख रहा था सो ठीक ही है क्योंकि विषयान्य मनुष्य कुछ भी नहीं जानता ॥१८॥ कितनी ही चञ्चल-लोचना स्त्रियाँ नदीके पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं परन्तु पानीमें उनके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनकी भुजाएँ पकड़नेके लिए जलदेवता ही उनके सन्मुख त्राये हों ॥१६॥ जल-क्रीड़ाके उपकरणोंको धारण करनेवार्ला कितनी भीरु खियाँ नदीमें पहुँचकर भी गहराईके कारण भीतर प्रवेश नहीं कर रहीं थीं परन्तु बादमें जब पतियोंने उनके हाथ पकड़े तब कहीं प्रविष्ट हुईं ॥२०॥ फेन-रूपी सफेद वालों और तरङ्ग-रूपी सिकुड़नोंसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली नदी-रूपी बृद्धा स्त्री लाक्षारङ्गसे रँगे स्त्रियोंके चरण प्रहारोंके द्वारा क्रोधसे ही मानो लाल वर्ण हो गई थी ॥२१॥ यह हंस अनेक वार शब्दों द्वारा जीता जा चुका फिर भी निर्लंज हो मेरे आगे क्यों शब्द कर रहा है ? इस प्रकार मानो उचित सभ्यताको जाननेवाला तरुण स्त्रीका नूपुर

पानीके भीतर चुप हो रहा॥२२॥ जब लोग जल-क्रीड़ा करते हुए इधर उधर फैल गये तब हंस ऋपने मुँहमें मृणालका टुकड़ा दावे हुए अकाशमें उड़ गया जो ऐसा जान पड़ता था मानो कमितनीने नृतन पराभवके लेखसे युक्त दूत ही अपने पित्-सूर्यके पास भेजा हो ॥ २३ ॥ पानीका प्रवाह क्रियोंके स्थूल नितम्बोंसे टकराकर रुक गया सो ठीक ही है क्योंकि श्रियोंके नितम्ब स्थलको प्राप्त हुआ सरस मनुष्य आगे कैसे जा सकता है ॥२४॥ किसी स्त्रीके नितम्ब-रूप शिलापट्टकसे जब जलने चपलता वश वस्त्र दूर कर दिया तब नखक्षत-रूप लिपिके छलसे उसपर लिखी हुई कामदेव की जगद्विजयकी प्रशस्ति प्रकट हो गई—साफ साफ दिखने लगी ।।२५॥ यह मृगनयनी मुक्त वनवासिनी-जलवासिनी (पक्ष्में अर-ण्यवासिनी) के ऊपर अधिक गुर्णोंसे युक्त [पक्षमें कई गुरणा त्र्यधिक ] कर--हाथ [ पक्षमें टैक्स ] क्यों डालती है--इस प्रकार पराभवका अनुभव कर ही मानो लक्ष्मीने शीघ ही कमलोमें निवास करना छोड़ दिया था ॥२६॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुषने वस्त्र की तरह शैवालको दूरकर ज्यों ही मध्यभागका स्पर्श किया त्यों ही मानो मुख ढँकनेके लिए जिसने तरङ्ग-समूह रूपी हाथ ऊपर उठाये हैं ऐसी नदी रूपी स्त्री सिहर उठी ॥२७॥ स्त्रियों द्वारा स्थूल नितम्बों से आलोडित होनेके कारण कळुषताको प्राप्त हुई नदी मानो लज्जित हो कर ही बढ़नेवाले जलसे अपने पुलिन-तटप्रदेशको छिपा रही थी ॥२८॥ उस समय रेवा नदी प्रत्येक स्त्रियोंके नाभिरूप विलमें प्रवेश कर विन्ध्याचलकी नई-नई गुफाओंमें प्रवेश करनेकी लीला का अनुभव कर रही थी और स्तनोंके अप्रभागसे टकराकर बड़ी बड़ी गोल चट्टानोंसे टकरानेका अानन्द पा रही थी ॥२९॥ बदापि नर्मदाका जल अत्यन्त गभीर प्रकृतिका था [पक्षमें धैर्यशाली था]

फिर भी स्त्रियोंके नितम्बोंके आघातसे क्षोभको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि जब परिडत पुरुष भी स्त्रियोंके विषयमें विकार भाव को प्राप्त हो जाता है तब जडस्वभाव वाला [पक्षमें जलस्व-भाववाला] क्यों नहीं प्राप्त होगा ? ॥३०॥

कोई एक पुरुष हाथोंसे पानी उछालकर अपनी भोली भाली नई स्त्रीके रतनाम्र भागको बार बार सींच रहा था जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कोमल हृद्य-चेत्रमें जमे हुए कामरूपी नवीन कल्प-बृक्षको बढ़ानेके लिए ही सींच रहा हो ॥३१॥ स्तन-तटसे टकराये हुए जलने शीघ ही स्त्रियोंको गले लगकर आलिंगन कर लिया सो ठीक ही है स्योंकि खियोंका हृदय समभनेव।ले कामी मनुष्य क्या नहीं करते ॥३२॥ 'स्थूल स्तन-मण्डलसे सुशोभित कोई एक स्त्री पानीमें बड़े विश्वमके साथ तैर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने अपने हृदयके नीचे घट ही रख छोड़े हों अथवा शरीर रूप लताके नीचे तुम्बीके दो फल ही बाँध रक्खे हों ॥३३॥ नदीने **ब्रियों**के गलेसे गिरी हुई चम्पेकी सुन्दरमालाको तरङ्गोंके द्वारा किनारे पर ला दिया था मानो उसे यह आशंका हो रही थी कि यह हमारे पति-समुद्रके रात्रु बङ्वानलकी बड़ी ज्वाला ही है।।३४।। वियतमके हाथके द्वारा किसी मृगनयनीके शरीरमें अङ्गराग लगाये जानेपर पहले सपत्नीको उतना खेद नहीं हुआ था जितना कि नदी में जलके द्वारा अङ्गरागके धुल जानेपर नखक्षतरूप आभूषणके देखनेसे हुआ था ॥३५॥ किसी कमललोचनाके वक्षःस्थल पर जल की बिन्दुओंसे ज्याप्त नवीन नखक्षतोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उत्तम नदीने उसे मूंगाओं से मिली छोटे वड़े रत्नोंकी करुठी ही भेंटमें दी हो ॥३६॥ ज्यों ही पतिने अपनी प्रियाके स्थूल स्तन-मण्डल सहसा पानीसे सींचे त्यों ही सपरनीके दोनों स्तन

पसीनाके छलसे बड़े खेदके साथ आंस् छोड़ने लगे ।।३७।। पतिके हाथों द्वारा उछाले हुए जलसे सिक्त किसी स्त्रीके स्थूल स्तन-मण्डल से उछटे हुए जलके छीटोंसे सपत्नी ऐसी मूर्छित हो गई मानो अथर्ववेदके श्रेष्ठ गन्त्राक्षरोंके समूहसे ही मूर्चिछत हो गई हो ॥३८॥ भाई भ्रमर ! मैं तो इस बड़ी लजाके द्वारा ही मारा गया पर विवेक के भएडार तुम्ही एक हो जो कि सब लोगोंके समक्ष ही मुखके पास हाथ हिलानेवाली इस सुमुखीका वार-वार चुम्बन करते हो-इस प्रकार कमलोंके भ्रमसे खियोंके मुखका अनुगमन करनेवाले भ्रमर की रतिरूप रसके रसिक किसी कामी पुरुषने लिज्जित होते हुए भी हृदयमें बहुत इच्छा की थी ॥३९-४०॥ पतियोंके हाथों द्वारा उछाले हुए जलसे मानवती क्षियोंके हृद्य की कोपरूपी अग्नि प्रवल होनेपर भी बुक्त गई थी इसलिए तो उनके नयन युगलसे धुएँकी तरह मिलन अञ्जनका प्रवाह निरन्तर निकल रहा था ॥४१॥ जलके द्वारा जिसका वस्न दूर हो गया है ऐसे नितम्ब पर दृष्टि डालने वाले प्रिय को कोई एक स्त्री हाथके क्रीड़ा-कमलसे ही वक्षःस्थल पर मार रही थी मानो वह यह प्रकट कर रही थी कि यथार्थमें कामदेवका शस्त्र कुसुम ही है ।।४२।। यह स्तन युगल तो मुखरूपी चन्द्रमाके रहते हुए भी परस्पर मिले रहते हैं फिर तुम इनके साथ तुलापर क्यों ब्रारूढ़ हुए ?—यह विचार कर ही मानो स्त्रियोंके नितम्बसे ताड़ित जलने चकवा-चकवियाँको हटा दिया था ॥४३॥ कितनी ही स्त्रियाँ बड़े वेगके साथ तटसे कूदकर निर्भय हो जलके भीतर जा घुनी थीं उससे उठते हुए बबूलोंसे जलका मध्य भाग ऐसा जान पड़ता था मानो सघन रोमाञ्च ही निकल रहे हों ॥४४॥ किसी एक तरुगीके वक्षः-स्थलपर उड़ते हुए भ्रमरका प्रतिविम्ब पड़ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पतिके हाथों द्वारा किये हुए जलरूप त्रमृतके सिज्जन

से महादेवके कोपानलसे जला हुआ भी कामदेव पुनः सजीव हो उठा हो ॥४५॥ किसी एक स्त्रीके अत्यन्त दुर्लंभ कर्णं-प्रदेशसे गिर कर कमल चञ्चल जलमें त्रा पड़ा था जो कि अमर-समृहके शब्दके बहाने ऐसा जान पड़ता था मानो शोकसे न्याकुल हो रो ही रहा हो ॥४६॥ श्रविरत्न तरङ्गोंसे फैंले हुए किसी चञ्चलाक्षीके केशजालसे डरकर ही मानो उसकी पत्ररचनाकी मकरी स्तन कलशके तटसं कृदकर नदीक गहरे पानीमें डूब गई थी ॥४७॥ जलसमूह विटकी तरह कमी क्षियोंके नितम्बस्थलकी सेवा करता था, कभी वक्षःस्थलका ताङ्न करता था श्रीर कभी चक्रत तरङ्गरूप हाथोंसे उनके केश खींचता था। बदलेमें जब ह्यियाँ अपने हस्ततलसे उसे ताड़ित करती थीं तब वह आनन्दसे कूज उठता था, आखिर जङ्समृह ही तो ठहरा ॥ ४८ ॥ नदी ऋपने प्रवल जलसे स्त्रियोंके मुखकी पत्ररचनाको अपहृत देख मानो डर गई थी इसीलिए उसने तरङ्ग समृहरूपी हाथोंसे ऋर्पित शैवालके ऋंकुरोंसे उसे पुनः ठीक कर दिया था ॥ ४६ ॥ ऋड़िक समय आलिङ्गन करनेवाले जलने किसी सुन्दराङ्गीके हृदयमें जो राग उत्पन्न किया था वह उसके स्फटिकके समान उज्ज्वल नेत्रोंके युगलमें सहसा प्रकट हो गया था ॥५०॥ जिसने केश विखेर दिये हैं, वस्न खोल दिने हैं, मालाएँ गिरा दी हैं, तिलक मिटा दिया है, और अधरोष्ठका लाल रंग छुटा दिया है ऐसा वह जल पतियोंके साथ सेवन किये हुए सुरतकी तरह स्त्रियोंके ज्ञानन्दके लिए हुआ था ॥ ५१ ॥ यद्यपि ह्मियोंकी दृष्टि श्रवरणमार्गमें लीन थी [पक्षमें शास्त्र सुननेमें तत्पर थी], निर्मल गुरावाली और दुष्टोंसे रहित थी फिर जलके समागमसे [ पक्षमें मूर्खके समागमसे ] राग-लालिमा [ पक्षमें विषयानुराग ] को प्राप्त हो गई थी खतः मनुष्योंके नीचजनोंके आश्रयसे होनेवाले रागको धिकार हो, धिकार हो ॥५२॥ किसी एक स्त्रीने भ्रमर-द्वारा खरिडत

श्रोष्ठ वाली सपत्नीके कम्पित हाथके वलयका शब्द सुन चुपचाप गर्दन घुमाकर ईर्ब्याके साथ पतिकी श्रोर देखा ॥५३॥ जब स्नियोंकी नई-नई पत्रलताएँ स्वच्छ जलसे धुलकर साफ हो गई<sup>°</sup> तब स्तनोंकी मध्यभूमिमें नखक्षतोंकी पङ्क्तिने व्यवशिष्ट लाल कन्दकी शोभा धारण की ॥ ५४ ॥ उस समय निरन्तर जलकीड़ामें चपल श्लियोंके स्तन-कलशसे छूटी हुई केशरसे नर्मदा नदी इतनी रक्त हो गई थी मानो उसने शरीरमें बहुत भारी अङ्गराग ही लगाया हो श्रीर इसोलिए मानो उसके नदीपति-समुद्रको ऋत्यन्त रक्त-लालवर्षं [पक्षमें प्रसन्न] किया था ॥ ५५ ॥ मैं यद्यपि तीचमार्गमें द्यासक्त हूँ [ पक्षमें नीचे बहुनेवाली हूँ ] फिर भी श्रभ्युदयशाली मनुष्योंने मेरा इच्छानुसार अपभोग किया—यह विचार कर नर्मदा नदी तरङ्गरूप बाहुद्**य**ड फैला-कर क्रानन्दके भारसे मानो नृत्य ही कर रही थी॥ ५६॥ अब दिन श्लीण हो गया है, आपलोग घर जावें, मैं भी क्षण भर निर्भय हो अपने पतिका उपभोग कर रहें—इस प्रकार चक्रवाकीने दयनीय शब्दों द्वारा उन स्त्रियोंसे मानो प्रार्थना की थी इसलिए उन्होंने घर जानेक इच्छा की ॥५७॥

इस प्रकार जलकी ड़ाका कौ तुक कर वे सुलोचनाएँ अपने पितयों के साथ नदीसे बाहर निकलीं। उस समय नदीका हृद्य [मध्यभाग] मानो उनके वियोग-रूप दुखसे ही कलु पित-दुःखी [पक्षमें मलीन] हो गया था।।५८।। जलविहारकी की ड़ा छोड़ नेवाली किसी कमलन्यनाके केशोंसे पानी कर रहा था उससे वे ऐसे जान पड़ते थे कि अवतक तो हमने खुले रहनेसे नितम्बके साथ समागमके सुखका अनुभव किया पर अब फिर बाँध दिये जावेंगे इस भयसे मानो रो ही रहे थे।। ५६।। उस समय उदार दृष्टिवाली कियोंने जलसे भीगे वक्षोंका स्नेह क्षण भरमें छोड़ दिया था सो ठीक ही है क्योंकि चतुर

भनुष्य जाड्य-शैत्यके भयसे [पक्षमें जड़ताके भयसे] नीरसमागत---जलसे युक्त बस्त्रोंको [पक्षमें त्रागत नीरस मनुष्यको] स्वयं ही छोड़ देते हैं ॥६०॥ ऐसा जान पड़ता था मानो वे ख़ियाँ अधिक कालतक उपभोग करनेके कारण जलकीड़ाके रससे तन्मयताको ही प्राप्त हो चुकी थीं इसीलिए तो सफेद बस्नोंके छलसे लहराते हुए क्षीरसमुद्रमें पुनः जा पहुँची थी ।।६१।। उस समय किसी स्त्रीके कंकरण [पश्चमें जलकरा] वायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमें उज्ज्वल कङ्करा थे। यद्यपि वह कचिनचय—केश समूहसे विभूषित थी फिर भी विकचसरोजमुखी-केशरिहत कमलरूप मुखसे सुशोभित थी [ पक्षमें बिले हुए कमलके समान मुखसे सुशोभित थी ] यह बड़ा त्राश्चर्य था ।।६२।। गुर्णोसे [पक्षमें तन्तुत्र्ञोंसे] सहित पुष्प-समृहका सौमनस्य-पारिडत्य [पक्षमें पुष्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो स्त्रियोंने उसे बड़ी शीव्रताके साथ संभ्रमपूर्वक श्रपने मस्तक पर धारगा किया था।।६३।। किसी मृगनयनीने योग्य विधिसे त्रिभुवनके राज्य में प्रतिष्ठित कामदेवके मुख पर कस्तूरीके तिलकके छलसे मानो नवीन नीलमिएमिय छत्र धारए किया था ॥६४॥ नये चन्द्रमाके भ्रमसे मेरे मुखके साथ मृगका समागम न हो जावे—इस विचारसे ही मानो किसी स्त्रीने मिएामय कुएडलोंके छलसे अपने कानोंमें दो पाश धारण कर रक्खे थे ॥६५॥ जिसके कलश तुल्य स्तन कस्तूरी और कपूरके श्रेष्ठ पङ्कसे लिप्त हैं ऐसी कोई स्त्री मानो अपनी सखियों को यह दिखला रही थी कि मेरे हृदयमें धूली और मदसे युक्त काम-देवरूपी गजेन्द्र विद्यमान है ।।६६।। किसी एक स्त्रीने गलेमें मोतियों **खौर मिएयोंसे बनी वह हारलता धारण की थी जो कि सौन्दर्यरूपी** जलसे भरी नाभिरूपी वापिकांके समीप घटीयन्त्रकी रस्सियोंकी शोभा धारण कर रही थी।।६७।। कामाधीन पतिके साथ अभिसार करनेमें जिनका मन लग रहा है ऐसी तरुए क्रियाँ सन्मुख जलते हुए काला गुरुके सघन धूमके छलसे मानो अन्धकारका ही आलिङ्गन कर रही थीं ॥६८॥ काम-विलाससे पूर्ण लीलाओं में सहुद्ध्य क्रियाँ विविध प्रकारका उत्तम शृङ्कार कर मनमें नये-नये मनसूबे बाँधती हुई अपने-अपने पतियों के साथ अपने-अपने स्थानोंपर गई ॥६८॥ इस प्रकार पुरुवात्माओं में श्रेष्ठ जगद्वान्धव-सूर्य जलविहारकी क्रीड़ामें वस्त्रहीन इन पर-स्थियों को देख, दोष-समूहको दूर करने के अभिप्रायसे सांशुक-सबस्त [ पक्षमें किरणसहित ] स्नान करने के लिए ही मानो पश्चिम समुद्रकी और चल पड़ा॥७०॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।



## चतुर्दश सर्ग

तदनन्तर रथके घोड़ेंकि बहाने अपने आपको सात प्रकार कर वृद्धिके लिए आराधना करनेवाले अन्धकारको द्यापूर्वक अवसर देनेके लिए ही मानो सूर्य अस्ताचलके सन्मुख हुआ ॥१॥ सूर्य, पूर्व-दिशा [ पक्षमें पहली स्त्री ] को छोड़ पाशधर—वरुए [पक्षमें बन्धन को धारण करने वाले पुरुष] के द्वारा सुरक्षित—पश्चिम दिशा [पक्ष में ख्रन्य ह्यीके] साथ अभिसार करना चाहता था खतः नीचे लट-कती हुई किरगोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो पाशधरकी पाशोंसे खिंचकर ही नीचे गिर रहा हो ॥२॥ उस समय सूर्य, स्वच्छन्दता-पूर्वक प्रेमियोंके पास आना-जाना रूप उत्सवमें रुकावट डालनेके कारण ऋत्यन्त कुपित व्यभिचारिग्री स्त्रियोंके लाल-लाल **लाखों** कटाक्षोंसे ही मानो रक्तवर्श हो गया था ॥३॥ चूँकि सूर्य, पूर्वगोत्र-उदयाचलकी स्थितिको [ पक्षमें अपने वंशकी पूर्व परम्पराको ] छोड़ नीचे स्थानोंमें आसक्त हो [ पक्षमें नीच मनुष्योंकी संगतिमें पड़ ] वारुगी-पश्चिम दिशा [पक्षमें मदिरा] का सेवन करने लगा था **अतः महान् [ पक्षमें उच कुलीन ] आकाराने** उसे अपने संपर्कसे हटा दिया था ॥४॥ सूर्य संताप छोड़ पश्चिम दिशामें जिस-जिस प्रकार रक्त--लालवर्ग्ण[पक्षमें ऋनुर।ग-युक्त] होता जाता था उसी उसी प्रकार कामीलोग भी स्पर्धांसे ही मानो अपनी अपनी प्रेमिकाओंमें अनुरक्त होते जाते थे ॥५॥ सायंकालके समय जानेके इच्छुक सूर्यने प्रत्येक पर्वत पर औषधियोंके बीच अपनी किरणोंकी क्या धरोहर रक्खी थी और जो कुछ वाकी वची थीं उन्हें भी रखनेके लिए क्या अम्ता-

चलकी खोर बारहाथा ॥६॥ सूर्य दिनान्तके समय भी [पक्षमें पुरुय क्षीरा हो जाने पर भी] उस श्रस्ताचल पर जो कि क्रीडावनरूप केशोंसे युक्त पृथ्वीके मस्तकके समान जान पड़ता था, चृड़ामणि-पनेको प्राप्त हो रहा था। अहा ! महापुरुषोंका माहात्म्य अचिन्त्य ही होता है ॥७॥ सूर्य एक धीवरकी तरह श्रस्ताचल प्रर आरूढ़ हो समुद्रमें अपनी किरण रूपी जाल डाले हुए था, ज्यों ही कर्क-केंकड़ा, मकर और मीन, [पक्षमें राशियाँ] उसके जालमें फँसे त्यों ही उसने खींच कर उन्हें कम-कमसे आकाशमें उछाल दिया ॥८॥ प्रकट होते हुए अन्धकार-रूपी छुरीके द्वारा जिसका मूल काट दिया गया है श्रौर जिसका सूर्यरूपी पका फल नीचे गिर गया है ऐसी दिनरूपी लताने गिरते ही सारे संसारको व्याकुल बना दिया था ॥६॥ समुद्र में ध्याधा दूबा हुत्रा सूर्यविम्ब पतनोन्मुख जहाजका भ्रम उत्पन्न कर रहा था अतः चब्बल किरणुरूप काष्टके अप्रभाग पर बँठा हुआ दिनरूपी विशक् मानो पानीमें डूबना चाहता था।।१०।। उस समय लाल लाल सूर्य समुद्रके जलमें विलीन हो गया जो ऐसा जान पड़ता था मानो विधातारूपी स्वर्णकारने फिरसे संसारका आभूषण बनाने के लिए उज्ज्वल सुवर्णकी तरह सूर्यका गोला तपाया हो और किर-रणात्र [पक्षमें इस्तात्र] रूप संडशीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जलमें · डाल दिया हो ।।११।। रथके घोड़ोंका वेष धारण करनेवाले अन्ध-कारके समृहने शूरवीर सूर्यको भी ले जाकर समुद्रके आवर्त रूप गत्तमें डाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि बलवानोंके साथ विरोध करना अच्छा नहीं होता ॥१२॥ चूँकि कमल-वनकी लक्ष्मी सूर्यका विरह सहनेमें असमर्थ थी अतः अपने घरमें पत्ररूपी किवाड़ बन्द कर लाल लाल कान्तिके छलसे प्रवासी सूर्यके साथ ही मानो चली गई थीं ।।१३।। यद्यपि वियोगका दुःख सभी दिशाखोंको समान था

फिर भी जो पहले पूर्व दिश्रा मलिन हुई थी उससे वह प्रवासी सूर्यका अपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही थी॥ १४॥ सघन अन्धकारमें लक्ष्यका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा—यह विचार कर ही मानो कामदेव उस समय बड़ी शीघ्नताके साथ अपने वार्गों के द्वारा प्रत्येक स्त्री-पुरुष पर प्रहार कर रहा था ॥ १५॥ चकवा चकवियोंके युगल परस्पर दिये हुए मृग्गालके जिन दुकड़ोंको बड़े प्रयत्नसे ऋपने मुखमें धारण किये हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सायंकालके समय शीघ्र ही उड़ने वाले जीवको रोकनेके लिए वक्रके ऋर्गल ही हों ॥ १६॥ लम्बा मार्ग तय करने वाले सूर्यने सायंकालके समय समुद्रके जलमें अवगाहन कर उत्तम किरणरूप वस्त्र प्राप्त कर लिया था अतः अन्धकारसे मलिन आकाश रूप मार्गका बस्त्र छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ सूर्यं सायंकालके समय समुद्रमें गोता लगा कर नक्षत्र रूप रत्नोंको निकालनेके लिए जो प्रयत्न करता है वह व्यर्थ है क्योंकि प्रातःकाल उसकी किरणोंका स्पर्श पाकर वे पुनः समुद्र ही में चले जाते हैं ॥ १८ ॥ यह क्रूटनिधि-कपटका भएडार [ पक्षमें शिखरोंसे युक्त] अस्ताचल, वसुओं-किरगों [पक्षमें धन] का अपहरण कर मित्र-सूर्य [पक्षमें सखा] को कहीं नष्ट कर देता है—इस प्रकार ज्योंही उसका लोकमें ऋपवाद फैला त्योंही उसने खूनसे रँगी छुरीकी तरह लालिमासे च्रारक्त संध्याको शीघ्र ही घ्रपने भीतर छिपा लिया ।। १६ ।। इधर त्राकाश रूपी प्रौढ़ हाथीका मोति-योंके समान उज्ज्वल तारात्र्योंके समूहको वखेरने वाला सूर्य-रूपी एक गण्डस्थल सायंकाल रूपी सिंहके नखाघातसे नष्ट हुन्या उधर चन्द्रमाके छलसे दूसरा गण्डस्थल उठ खड़ा हुन्रा ॥ २० ॥

तदनन्तर जिसने संध्याकी लालिमारूप रुधिर पीनेके लिए ताराओं-रूप दाँतोंसे युक्त मुँह खोल रक्खा है और कालके समान

जिसकी भयंकर मूर्ति है ऐसा श्रन्धकार वेतालके समान सहसा प्रकट हुच्या।। २१॥ जेब काल रूपी वानरने मधुके छत्तेकी तरह सूर्य-विम्बको श्रास्ताचलसे उखाड़ कर फेंक दिया तब उड़ने वाली मधु मक्खियोंकी तरह अन्धकारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त हो गया ॥ २२ ॥ जब सूर्य-रूपी हंस अपने साथियोंके साथ यहाँसे किसी दूसरे जलाशयमें जा घुसा तब यह ब्याकाश-रूपी सरोवर कभी न कटनेके कारण बड़ी-बड़ी अन्धकार रूप शैवालकी मखरियोंसे न्याप्त हो गया ॥ २३ ॥ उस समय ऐसा जान पड़ता था कि ब्राकाश रूपी स्त्री सूर्येरूप पतिके नष्ट हो जाने पर अन्धकार-समूहके वहाने केश बिखेरकर तारारूप अश्रुबिन्दुओंके समूहसे मानो रो ही रही हो ॥२४॥ जब अपने तेजके द्वारा द्विजराज-चन्द्रमा [पक्षमें ब्राह्मण्] का प्राण-घात करने एवं संसारको संताप देनेवाला सूर्य वहाँसे चला गया तब त्राकाश-रूपी स्त्रीने उसके निवास गृहको शुद्ध करनेके लिए अन्ध-कारसे क्या मानो गोबरसे ही लीपा था॥ २५॥ ऐसा जान पहता है कि उस समय प्रकाश अन्धकारके भयसे आँख बचाकर मानो लोगोंके चित्तमें जा छिपा था इसीलिए तो वे नेत्रोंकी परवाह न कर केवल चित्तसे ही ऊँचे-नीचे स्थानको देख रहे थे ॥२६॥ उस समय कामदेवकी आज्ञाका उल्लंघन कर जो पथिक शीघ्र ही जाना चाहते थे उन्हें रोकनेके लिए अन्धकार नील पत्थरके बने ऊँचे शकारका काम कर रहा था ॥ २७॥ चृंकि अनेक दोषोंसे युक्त अन्धकार केवल चोर **खौर राक्षसोंके लिए ही ज्ञानन्द दे रहा था अतः यह बात** स्वाभा-विक है कि मलिन पुरुष सम्पत्ति पाकर मलिन पुरुषोंके लिए ही श्रानन्ददायी होते हैं ॥२८॥ सुईकी श्रनीके श्रप्रभागके द्वारा दुर्भेद्य उस सघन अन्धकारके समय भी कोई एक स्त्री अपने प्रेमीके घर जा रही थी मानो हृदयरूपी वनमें लगी हुए कामदाह-रूपी अग्निसे

ही उसे मार्ग विदित हो रहा था ॥ २८ ॥ रात्रिके समय स्त्रियों के द्वारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने वाले दीपक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अतिशय वृद्धिको प्राप्त हुए अन्धकारने तेजो गुएके साथ द्वेष होनेके कारण उन्हें बिलकुल अन्धा ही बना दिया हो ॥ ३० ॥ रात्रिके समय स्त्रियों के द्वारा घर-घर बड़ी इच्छाके साथ ऊँची—ऊँची शिखाओं से सुशोभित जो दीपक जलाये गये थे वे कुपित कामदेवके द्वारा छोड़े संतप्त बाण-समूहकी शोभाको धारण कर रहे थे ॥ ३१ ॥

तदनन्तर पूर्वाचलकी दीवालसे छिपे हुए चन्द्रमा-रूपी उपपतिने अपना परिचय देनेके लिए पूर्व दिशाके सन्मुख किरगोंके अप्रभागसे श्रपनी लाल−लाल कान्ति फेंकी ॥ ३२ ॥ जब ऐरावत हाथीने अन्ध-कारसे मलिन पूर्वाचलको प्रतिहस्ती समभ नष्ट कर दिया तब चन्द्रमा की किरगोंसे व्याप्त पूर्व दिशा ऐसी सुशोभित होने लगी मानो पूर्वा-चलके तटसे उड़ी धातुके चूर्णसे ही न्याप्त हो ॥ ३३ ॥ उदयाचल, चन्द्रमाकी उदयोन्मुख कलासे ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकार समृह रूप हाथीको नष्ट करनेके लिए धनुषपर बागा रख निशाना बाँधे ही खड़ा हो ॥ ३४ ॥ उस समय दिशाओं में जो लाल-लाल कान्ति फैल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो पूर्वदिशा रूपी पार्वतीके द्वारा चलाये हुए अर्थचन्द्र—वासने अन्धकार रूपी महिषा-सुरको नष्ट कर उसके रुधिरकी धारा ही फैला दी हो।। ३५॥ उस समय उदयाचलपर अर्थोदित चन्द्रमाका तोताकी चोंचके समान लाल शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रदोष (सायंकाल) रूप पुरुषके साथ समागम करनेवाली पूर्व दिशा रूपी स्त्रीके स्तनपर दिया हुआ नखक्षत ही हो ॥ ३६ ॥ चूँकि चन्द्रमा अन्य तिथियोंमें अपनी कलाएं क्रम-क्रमसे प्रकट करता है परन्तु पूर्शिमा तिथिमें

एक साथ सभी कलाएँ प्रकट कर देता है अतः माळूम होता है कि पुरु पश्चियों के प्रेमानुसार ही अपने गुण प्रकट करता है ॥ ३०॥ समुद्रसे पीतवर्णं चन्द्रमाका उदय हुत्र्या मानो उत्कट अन्धकार रूपी कीचड़से त्राकाशका भी उद्घार करनेके लिए दयाका भाएडार एवं पृथिवी उद्घारकी लीलासे उत्पन्न घट्टेकी कालिमासे युक्त शरीरका धारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रहा हो ॥ ३८ ॥ ज्योंही चन्द्रमा-रूपी चतुर [ पक्षमें कलात्रोंसे युक्त ] पतिने जिसमें नेत्र रूपी नील कमल निमीलित हैं ऐसे रात्रिरूपी युवतीके मुखका रागपूर्वक चुम्बन किया त्योंही उसकी अन्यकार-रूपी नील साड़ीकी गाँठ खुल गई और यह स्वयं चन्द्रकान्त मिएके छलसे द्रवीभूत हो गई।। ३९॥ एक श्रोर यह चन्द्रमा अपनी शक्तिसे दुःखी कर रहा है और दूसरी स्रोर वह रात्रिमें चलनेवाला [पक्षमें राक्षस रूप] पवन दुःखी कर रहा है अतः नेत्र कमल बन्दकर कमलिनी जिस किसी तरह पतिका वियोग सह रही थी ॥ ४० ॥ जिस चन्द्रमाने उदयाचल पर लाल कान्ति प्राप्त की थी मानो भीलोंने उसके हरिएको वार्णोंसे घायल ही कर दिया हो वही चन्द्रमा त्रागे चलकर क्षियोंके हर्षाश्रु जलसे धुल कर ही मानो अत्यन्त उडःवल हो गया था ॥४१॥ जब रात्रिके समय चन्द्रमा त्राकाश-रूप यांगनमें याया तह तरङ्ग-रूप भुजार्योको हिलाता हुआ समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सल होनेके कारण चन्द्रमा-रूप पुत्रको गोदमें लेनेके लिए ही उमँग रहा हो ॥ ४२ ॥ अपने तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चन्द्रमाने मानो अन्यकारको उतना कुश कर दिया था जिससे कि वह अनन्यगति हो कलंकके छलसे उसीकी शरणमें ब्या पहुँचा ॥४३॥ रात्रिके समय ज्योंही ख्रोषघिपति चन्द्रमा कुमुदिनियोंके साथ विलासपूर्वक हास्य क्रीड़ा करनेके लिए प्रवृत्त हुआ त्योंही प्रभावशाली महौषधियोंकी

पङ्क्ति मानो ईर्ब्यासे ही प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४ ॥ जब दिन भर सूर्यके द्वारा तपाये हुए कुमुदोंने मित्रताके नाते चन्द्रमाको अपना हृदय खोलकर दिखाया तब सुशोभित किरणोंका धारक चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता था मानो क्रोधसे सूर्यंके मित्रभूत कमलोंकी सफेद-सफेद जड़ें ही उखाड़ रहा हो ॥ ४५॥ जो कामदेवरूपी सर्प समस्त जगत्में घूमते रहनेसे मानो खिन्न हो गया था त्रीर इसीलिए दिनके समय स्त्रियोंके चित्र रूपी पिटारेमें मानो सो रहा था वह उस समय किरण रूप दण्डोंसे ताड़ित कर शीघ्र जगाया जा रहा था ॥ ४६ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि चन्द्रमा, समस्त जगत्को ताड़ित करनेसे भोथल हुए कामदेवके बार्गोंको पुनः तीक्ष्ण करनेका पट्टक है इसी-लिए तो इसके द्वारा तीक्ष्मा किये हुए बागोंको कामदेव संसार पर पुनः चलाता है ॥ ४७॥ जिस प्रकार दक्षिण नायक अपने हाथोंसे अपनी समस्त स्त्रियोंको अलंकृत करता है उसी प्रकार चन्द्रमाने भी अपनी किरखोंके अत्रभागसे आकाश और पृथिवी दोनोंको ही चन्दनमिश्रित कपूरके समूहसे अथवा मालती-मालाञ्चोंके समूहसे ही मानो छलंकृत किया था ॥ ४८ ॥ चन्द्रमाका शरीर कामदेवरूपी राजाका मानरूपी आतपको नष्ट करनेवाला मानो सफ़ेद छत्र था इसीलिए तो कामवति मानिनी क्षियोंके मुखपर कोई अद्भुत छाया—कान्ति थी ॥ ४९ ॥ ऋरें ! इस कलङ्की चन्द्रमाकी यह अनिर्वचनीय भृष्टता तो देखो ! यह निर्देशिताके द्वारा हारफर भी तरुए क्षियोंके सामने खड़ा है, कैसा निर्लज्ज है ? ॥५०॥ मानवती स्त्रियोंका जो मन सघन श्रन्धकारके समय पतियोंके सन्मुख धीरे-धीरे जा रहा था अब वह चन्द्रमाके उदित होनेपर मानो मार्ग मिल जानेसे ही दौड़ने लगा था॥ ५१॥ ऐसा जान पड़ता है कि स्त्री तभी तक सती रहती है जब तक कि वह अपन्य

पुरुषके हाथका स्पर्श नहीं करती । देखो न, ज्योंही चन्द्रमाने ऋपने करात्रसे [पक्षमें हस्तायसे] लक्ष्मीका स्पर्श किया त्योंही वह कमलको छोड़ उसके पास जा पहुँची॥ ५२॥

तदनन्तर पतियोंके आने पर ख्रियोंने आभूषण धारण करना श्रुरू किया। ऐसा जान पड़ता था कि चन्द्रमा-रूप पतिके त्राने पर तारा-रूप मिणमय आभूषण धारण करनेवाली दिशाओंने ही मानो उन्हें यह उपदेश दिया था।। ५३।। मैं तो अमूल्य हूँ लोगोंने मेरे लिए यह कितनेसे सुवर्णके पैजना पहिना रक्खे—यह सोच कर ही मानो किसी कमलनयनाके नवीन महावरसे गीले चरण्युगल कोधसे लाल हो गये थे ॥ ५४ ॥ किसी स्त्रीने महादेवजीकी ललाटाग्निकी दाहसे डरनेवाले कामदेवके क्रीडानगरके समान सुशोभित अपने नितम्बस्थलके चारों त्रोर मेखलाके छलसे सुवर्शका ऊँचा प्राकार बाँध रक्खा था ।। ५५ ॥ कृष्णात्र भागसे सुशोभित स्त्रियोंके स्तनोंकी ऊँचाई हिलते हुए हारके सम्बन्धसे किस पुरुषके हृदयमें सातिशय कामोद्रेक नहीं कर रही थी ? [ कृष्ण मेघोंका त्रागमन करती हुई धारात्र्योंके सम्बन्धसे निद्योंके प्रभाव द्वारा जलकी विशेष उन्नित कर रहा था ]।। ५६।। रात्रिके समय श्वाससे काँपते एवं लाक्षा रससे रँगे छियोंके खोठको लोगोंने ऐसा माना था मानो चन्द्रमाके उदयमें बढ़नेवाले राग रूपी समुद्रकी तट पर छलकती हुई तरङ्ग ही हों ।। ५७ ।। ऐसा जान पड़ता है कि कामदेव रूपी कायस्थ [ लेखक ] किसी सुलोचना स्त्रीकी दृष्टि रूपी लेखनीको कज्जलसे मनोहर कर तारुएय लक्ष्मीका शृङ्गार-भोगसम्बन्धी शासन-पत्र ही मानो लिख रहा था ॥ ५८ ॥ स्त्रियाँ त्रावरराके लिए जो भी सुकोमल नूतन वस्त्र धारण करती थीं उनके शरीरकी बढ़ती हुई कान्ति मानो क्रोधसे ही उच्छृङ्खल हो उसे अपने द्वारा अन्तर्हित कर लेती थी।। ५६॥ किसी

एक स्त्रीने अच्छी-अच्छी पत्रलताओंको आरोपित कर चन्दनका उत्तम तिलक लगाया [पक्षमें पत्ते वाली लताएँ लगा कर चन्दन और तिलकका वृक्ष लगाया ] और इस प्रकार अच्छे-अच्छे विटोंके द्वारा [पक्षमें संतरे और नागकेसरके वृक्षोंके द्वारा ] सेवनीय भुख की नई शोभा कर दी [पक्षमें नवीन वनकी शोभा वढ़ा दी] ॥६०॥ इस प्रकार वेप धारण कर उत्सुकताको प्राप्त हुई स्त्रियोंने कामदेवरूपी राजाकी मूर्तिक आज्ञाओंके समान अलङ्गनीय अतिशयचतुर दृतियाँ। पतियोंके पास भेजी ॥ ६१॥

तू दीनताको छिपा अन्य कार्यके वहाने उस अधमके पास जाः श्रीर उसका श्रमिप्राय जान प्रकरणके श्रनुसार इस प्रकार निवेदन करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी लघुता न हो। अथवा हे दृति ! प्रेम प्रकट कर दुःख प्रकाशित कर और चरगोंमें भी गिर कर उस प्रियको इधर ला, क्योंकि क्षीएा मनुष्य कौन-सा अकृत्य नहीं करते ? अथवा अर्थी मनुष्य दोष नहीं देखता, त् ही इस विषयमें प्रमाण है जो उचित समझे वह कर-इस प्रकार कामके संतापसे व्याकुल हुई किसी स्त्रीने अपनी सखीको संदेश दिया ॥ ६२–६४ ॥ [ विशेषक ] उधर पतिका अपराध मैंने स्वयं देखा है और इधर ये मेरे प्राण शीव ही जानेकी तैयारी कर रहे हैं अतः इस कार्यके करने में हे दृति ! तूही चतुर है--एसा किसीने कहा।। ६५॥ वह तुम्हारे निवासगृहके सम्मुख करोखेमें प्रतिक्ष्ण दृष्टि डालती और तुम्हारा चित्र लिख बार-बार तुम्हारे चरणोंमें पड़ती हुई दिन बिताती है । स्त्री होनेके कारण विना रुकावटके कामदेव अपने अमोघ बार्गो द्वारा जिस प्रकार इस पर प्रहार करता है उस प्रकार त्र्याप त्र्यहंकारी पर नहीं करता क्योंकि आप पौरुषसम्पन्न हैं अतः आपसे मानोः उरता है। चूँकि उस मृगनयनीका हृदय श्वासोच्छा्वससे कम्पित हो.

रहा है और छळ-छळ उब्ला छाश्रु धारण करता है इससे जान पड़ता है कि मानो उसका हृदय छापके वियोगमें कामक्वरसे जर्जर हो रहा है। काम-रूपी सूर्यके संतापके समय उस चछलाक्षीके शरीरमें क्यों-क्यों हारावली-रूपी मूल जड़ें प्रकट होती जाती हैं त्यों-त्यों छापके नाममें लीन रहनेवाली यह करठरूपी कन्दली छिषक सूखती जाती है। वह छशाङ्गी पहले तो दिनके समय रात्रिकी और रात्रिके समय दिनकी प्रशंसा किया करती थी परन्तु अब उत्तरोत्तर छिषक संताप होनेसे वहाँ रहना चाहती है जहाँ न दिन हो न रात्रि। छाब जब कि वह तुम्हारे विरह-ज्वरसे पीड़ित है चन्द्रमा देदीप्यमान हो ले, कर्णीत्यल विकसित हो लें, हंस इथर-उधर फैल लें और वीगा भी खेद-रहित हो खूब शब्द कर ले। इस प्रकार छाश्रु प्रकट करते हुए सखीजनने जब धना प्रम [पक्षमें मेघ] प्रकट किया तब वह मृगनयनी हँसीके समान क्षण भरमें छपने हृदयवहम के मानसमें [पक्षमें मानसरोवरमें] प्रविष्ट हो गई—पतिने छपने हृदयमें उसका ध्यान किया॥ ६६-७२॥ [ छलक ]

युवा पुरुष शीघ ही अपनी स्तियों पास गये मानो सिखयोंने उन्हें प्रेमरूपी गुण [पक्षमें रस्ती ] को प्रकाशित करनेवाले वचनोंके द्वारा जबरन बाँधकर खींच ही लिया हो ॥ ७३ ॥ अरे ! क्या यह चन्द्रमा समुद्रके जलमें विहार करते समय बड़वानलकी ज्वालाओं के समृह्से आलिङ्गित हो गया था, अथवा अत्यन्त उच्ण सूर्य-मण्डलके अप्रभागमें प्रवेश करनेसे उसका कठोर संताप इसमें आ मिला है, अथवा कल इके बहाने सहोदर होनेके कारण बड़े उत्साहके साथ कालकूटको अपनी गोदमें धारण कर रहा है, जिससे कि मेरे अङ्गोंको सुर्मुरानलके समृहसे व्याप्त-सा बना रहा है, इस प्रकार शरीरमें स्थित वियोगामिकी दाहको सिखयों के आगे प्रकट करती हुई

किसी सुमुखीने तत्काल आनेवाले पतिके हृदयमें अनुपम अनु-राग उत्पन्न कर दिया था ॥७४–७६॥ [ बिरोषकम् ] पतिके ऋानेपर किसी मृगाक्षीका हृदय क्या करना चाहिए इस विवेकसे विकलताको प्राप्त हो गया था मानो तत्काल कामदेवके अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्रसमृह्के त्राघातसे घूम ही रहा हो ॥ ७७ ॥ जिनकी वरौनियां द्यासुद्योंसे तर-बतर हैं और कनीनिका क्षण-क्षणमें घूम रही हैं ऐसे किसी मृगाक्षीके नेत्र प्रियदर्शनके समय क्या प्रेम प्रकट कर रहे थे या मान ? ॥७८॥ प्रिय त्रागसनके समय, जिसमें नीवीवन्धन खुल रहा है, यस्न खिसक रहा है, पैर लड़कड़ा रहे हैं, श्रौर कड़रण स्वनक रहा है ऐसा किसी विशालाक्षीका स्थान देख उनकी सखियाँ भी ब्राश्चर्यमें पड़ रहीं थी॥ ५६॥ लावरय-खारापन [ पक्षमें सौन्दर्य ] त्राप छपने शरीरमें धारण कर रही हैं त्र्यौर व्यवधान होनेपर भी मेरे शरीरमें टाह हो रहा है। हे शृङ्गारवित, यह तो कहो कि तुमने यह इन्द्रजाल कहाँसे सीख लिया है ? यदि तुम्हारे स्तनोंमें जाड्य-शैत्य [पक्षमें स्थूलता ] है तो मेरे शरीरमें कम्पन क्यों हो रहा है— इसप्रकार चाळूपसीके बचनोंका उन्नारण करते हुए किसी युवाने अपनी प्रियाको मानरहित कियाथा॥८०-८१॥ [युग्म] यद्यपि तन्वीको मान गाढ़ ऋतुनयके द्वारा बाहर निकाल दिया है फिर भी उसकी कुछ ग्रंश बाकी तो नहीं रह गया-यह जाननेके लिए ही मानो विलासी पुरुष त्रपना चन्दनसे गीला हाथ उसके हृदय—वक्षःस्थलपर चला रहा था ॥ ८२ ॥ भौंहोंके भक्कि साथ कर-किसलयोंके उहासकी . लीलासे जिसमें नये नये भाव प्रकट हो रहे हैं, जो मुखको आध्यर्यसे विहँसित बना रही है एवं जो कामको उज्जीवित कर रही है ऐसी दम्पतियोंकी वह अभूतपूर्व गोष्ठी हुई जिसमें कि मानो अन्य इन्द्रिया कानोंके साथ तन्मयताको प्राप्त हो रही थीं ॥ ८३ ॥ जब चन्द्रमा

चन्दनके रसके समान अपने तेजसे दिशाश्रोंको सींच रहा था तब कितने ही स्वस्थ युवा दृतीके वचन सुन बड़ी उत्करठाके साथ स्त्रियोंके सुख प्राप्तकर उस प्रकार मधुपान करने लगे जिस प्रकार कि खिली हुई मकरन्दकी सुगन्धि ले भ्रमर बड़ी उत्करठाके साथ विकसित कुसुदके पास जाकर मधुका पान करने लगते हैं ॥८४॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विग्वित धर्मशर्माभ्युदय महाकान्यमें चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।



## पञ्चदश सर्ग

r by lar year"

अनन्तर जिसने महादेवजीके ललाटस्थ नेत्रकी अग्निसे दग्ध कामदेवको जीवित कर दिया था, कोई कोई किन्नर लोग उस कल्पवृक्ष के मधुरूप अमृतका पान करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १ ॥ चन्द्रमाके उदयमें विकसित होनेवाला, सुगन्धित कलिकात्रोंसे युक्त और दाँतों के समान केशरसे सुन्दर कुमुद जिस प्रकार भ्रमरोंके मधुपान करनेका पात्र होता है उसी प्रकार चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, सुगन्धित, पत्र-रचनात्रोंसे युक्त एवं केशरके समान दाँतोंसे सुन्दर स्त्रीका मुख मधुपान करनेवाले लोगोंका मधुपात्र हुआ था ॥ २ ॥ अधिकताके कारण जिससे भरा हुआ मधु छलक रहा है ऐसे पात्रमें जबतक दम्पतियोंके चित्त उत्सुक हुए कि उसके पहले ही प्रतिविम्बके छलसे उनके मुख अतिलोळुपताके कारण शीघ ही निमग्न हो गये॥ ३॥ विलाससम्पन्न क्षियोंने पात्रके अन्दर दाँतोंकी कान्तिसे मिश्रित जिस लाल मधुका बड़ी रुचिके साथ पान किया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो भाईचारेके नाते अमृतसे ही आलिङ्गित हो रहा हो ॥ ४ ॥ रात्रिके प्रथम समागमके समय जो चन्द्रमा भी लालवर्ण हो रहा था उसका एकमात्र कारण यही था कि उसने भी मानो स्त्रीके हाथमें स्थित पात्रके इयन्दर प्रतिबिम्बके द्वारा मधुपान किया था॥ ५॥ कोई एक स्त्री श्वासके द्वारा [ फूँक-फूँककर ] नूतन कमलकी परागको दूर हटा हटाकर प्यालेका मधु पी रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो पतिके हाथके परिमार्जनसे बाकी बचे मानरूपी चूर्णको ही छोड़ रही हो ॥ ६ ॥ कोई एक स्त्री मधुरस समाप्त हो जाने पर भी मिए-

मय पात्रमें पड़नेवाली लालमिंग-निर्मित कड़्क्ग्णकी प्रभाको मधु समम जल्दी जल्दी पी रही थी, यह देख सिखयोंने उसकी खूब हँसी उड़ाई ॥ ७ ॥ हे क्रशोदिर ! चूँिक तुम जवानीसे कामसे और गर्वसे सदासे ही मत्त रहती हो अतः तुम्हारा इस समय मधुधाराकी पानकीड़ामें जो यह उद्यम हो रहा है वह व्यर्थ है । विधाताने जिस नेत्र-युगलको सफेद कमल, लाल कमल और नील कमलका सार लेकर तीन रङ्गका बनाया था उसे तुम इस समय मधुपानसे केवल लाल रङ्गका करना चाहती हो । जो अङ्ग-अङ्गमें पीड़ा पहुँचाता है, धांय नष्ट कर देता है और बुद्धिको भ्रान्त बना देता है, आश्चर्य है कि स्त्रियाँ उस मधुको भी बड़ी लालसाके साथ क्यों पीती हैं ?—इस प्रकार एकान्तमें रमण करनेके इच्छुक किसी कामान्ध युवाने मद्य-पानसे व्यर्थ ही विलम्ब होगा यह विचार अपनी स्त्रीसे चापल्रसीके सुन्दर वचन कहे ॥ ८-११ ॥ [कलापक]

जब कोई एक मृगनयनी नेत्र बन्द कर मधु पी रही थी तब प्यालेका कमल खिल रहा था पर जब उसने मधु पी चुकनेके बाद नेत्र खोले और खाली प्याले पर उनका प्रतिबिन्ध पड़ा तब ऐसा जान पड़ने लगा कि कमल लज्जासे ही मानो नीचे जा छिपा हो ॥ १२ ॥ बाहर बैठी हुई किसी खीसे उसके पितने कहा कि यह मद्य तो अन्य पुरुषके द्वारा निपीत है आप क्यों पीती हैं ? यह सुन जब वह उस मद्यको छोड़ने लगी तब पितने हँसते हुए कहा कि नहीं नहीं यह चन्द्र-बिन्बके द्वारा चुन्चित है, पुरुषके द्वारा नहीं ॥ १३ ॥ हे सिख ! यह चन्द्रमा बड़ा ढीठ माल्म होता है क्या यह पास ही खड़े हुए पितको नहीं देखता कि जिससे मद्यके भीतर उतर कर मुख्यान करनेके लिए सामने चला आ रहा है। अथवा तेरे द्वारा उशा हुआ मुख मैं अपनी अन्य सिखयों के आगे कैसे दिखाउँगी ? इस

अकार प्यालेमें प्रतिबिन्धित चन्द्रविन्धको देखकर बड़े कौतुकके साथ सिखयोंने किसी अन्य सिखीसे कहा ॥ १४-१५ ॥ युग्म ॥ किसी एक पुरुषने बड़े कौतुकके साथ दो-तीन वार स्त्रियोंका मुख और मधु पीकर मधु-रसमें प्रीति छोड़ दी थी मानो वह उन दोनोंके वीच वड़े भारी अन्तरको ही समम्म गया हो ॥ १६ ॥ चूँकि खूल जाँघां वाली स्त्रियोंने प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके साथ मद्य पिया था इसी लिए मानो उनके हृद्योंके भीतर द्विपे हुए क्राधरूपी खन्धकार शीच ही निकल भागे थे।। १७॥ किसी स्त्रीने काम उत्पन्न करने वाले [ पक्षमें प्रयुक्तको जन्म देने वाले ] किसी एक पुरुषसे मद्य देनेकी बात कही पर उसने मद्य देते समय गोत्र भेद कर दिया—सपत्नीका नाम लेकर मद्य समर्पण कर दिया [ पक्षमें वंशका उल्लंघन कर दिया ] अतः स्त्रीकी श्री-शोभा [ पञ्जमें लक्ष्मी ] संगत होने पर भी उसे अपुरुषोत्तम-नीच पुरुष [ पक्षमें अनारायण ] समक उससे चूर हट गई।। १८।। लब्जाजनित व्यामोह खीर वसको दूर कर प्रेमी पतिकी तरह मुखका चुम्बन करनेवाले मधुजलका श्लियोंने बड़ी अभिलाषाके साथ अनेक बार सेवन किया था ॥ १६॥ चुँकि लाक्षा रससे रिक्त खोठ मधके द्वारा दंशजनित त्रणोंसे रहित हो गये थे अतः कामी दम्यतियोंके लिए मद्य अधिक रुचिकर हो रहा था।। २०।। यद्यपि स्त्री-पुरुषोंका ख्रोब्ट मधुके द्वारा घोषा गया था, मुखके द्वारा पिया गया था और दाँतोंके द्वारा खरिडत भी हुआ था फिर भी उसने अपनी रुचि-कान्ति [पक्षमें प्रीति ] नहीं छोड़ी थी तब यह अधर—नीच कैसे हुआ ? ॥२१॥ हे पिपि पिपि प्रिय! प्याला छोड़िये और मु मु मु मु मुखका ही मद्य दीजिये—इस प्रकार शीवताके उम्रित शन्होंके द्वारा जिसके वचन स्वतित हो रहे हैं ऐसी स्त्री अपने हृद्यवङ्भको आनन्द दे रही थी।। २२।। मद्यरूपी

रसके द्वारा सींच-सींच कर खियोंका हृदय प्रायः सरल कर दिया गया था अतः अत्यधिक छटिलता उनकी भौहों और वचनोंकीः रचनार्खोंमें ही रह गई थी।। २३।। स्त्रियोंके हृदयरूपी क्यारीमें मचरूपी जलके द्वारा हरा-भरा रहनेवाला मदन युक्ष श्रुकुटिरूपी लतात्र्योंके विलाससे साक्षात् किस पुरुषके हास्यरूपी पुष्प उत्पन्नः नहीं कर रहा था—श्वियोंकी भौंहोंका सचार देख किसे हँसी नहीं त्रा रही थी ? ।। २४ ।। जो स्त्री सन्तुष्ट थी वह मदिरापानसे असंतुष्ट हो गई और जो असन्तुष्ट थी वह संतोषको प्राप्त हो गई सो ठीक ही है क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको त्र्याच्छादित करने वाला भदिराका परिगाम सब प्रकारसे विपरीत ही होता है ॥ २५ ॥ भृकुटि रूप लतात्र्योका सुन्दर नृत्य, मुरूका अकल्मात् हँस पड़ना, त्वच्छन्द वचन और पैरोंकी लड़खड़ाहट-यह सब चुपचाप त्रियोंके नशा को अच्छी तरह सूचित कर रहे थे।।२६।। मान रूपी वज्रमय सुदृढ़ किवाड़ोंको तोड़नेवाले एवं परदाकी तरह लज्जाको दृर करनेवाले मदाने तत्काल धारण किये हुए धनुषसे अतिशय तेजस्वी कामदेवको प्रकट कर दिया ॥ २७ ॥

तद्नन्तर कामी जन उज्ज्वल वत्त्रोंसे आच्छादित, अतिशय कोमलाङ्गी और त्पर्शमात्रसे कामवासनाको प्रकट करने वाली प्रिय-तमात्रोंको संभोग-सुखके लिए उन्होंके समान गुर्णो वाली शय्याओं पर ले गये ॥ २८ ॥ पतिके सुन्दर ओठांके समीप जिसपर दन्तरूपी-मिण्योंकी किरणें पड़ रही हैं ऐसी कोई स्त्री इस प्रकार सुशोभित हा रही थी मानो मनुब्योंके समीप रहने पर भी मृर्णाल रूपी नलीके द्वारा रसका पान ही कर रही हो ॥ २६ ॥ किसी नवोडा स्त्रीका हाथ यद्यपि उसका पति पकड़े हुए था फिर भी वह काँप रही थी, पति उसका चुम्बन करता था फिर भी वह अपना मुख हटा लेती थी,

च्यौर पति यद्यपि उससे बहुत बार बोलता था फिर भी वह एक आध -बार कुछ थोड़ा-सा अल्पष्ट बोलती थी ॥३०॥ जब पतिने उत्तरीय बस्त्र खींचना शुरू किया तब स्त्रीने अपने दोनों हाथोंसे बक्षःस्थल दक लिया पर उस वेचारीको इसका पता ही नहीं चला कि ऋधोवस्त्र मेरे नितम्बसे खयमेव शीव ही नीचे खिसक गया है ।। ३१ ।। किसी कामुक पुरुषने शोघ्र ही मुख ढकनेके वत्त्रके समान स्त्रीकी चोली दूर कर दी मानो स्थूल स्तन-रूप गण्डस्थलोंसे सुशोभित काम रूपी अजेय मत्त इस्तीको ही प्रकट कर दिया ।। ३२ ।। स्त्रीके स्थूल उन्नत और कठोर स्तनरूपी पर्वतों से टकरा कर भी जो युवा पुरुष मूर्चिञ्जत नहीं हुन्या था, उसमें मैं निश्चयसे श्रधर रूपी श्रमृतके पीनेका प्रेन ही कारण समभता हूँ।। ३३।। किसी एक युवाने स्थूल स्तनोंका भार धारण करनेवाली प्रियतमाके हृदय [ वक्षःस्थल ] को च्याने वक्षः व्यत्ते इस प्रकार पीसा मानो उसके भीतर छिपे हुए कोधके दुःखदायी कर्णांका चूर्ण ही करना चाहता हो ।। ३४ ॥ कोई एक युवा स्वयं अश्रमागमें पीडित होने पर भी प्रथम आलिङ्गित वियतमाके शरीरको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सका था मानो प्रेमसे अकट हुए रोमाञ्च रूपी कीलोंसे उसका शरीर निःत्यूत ही हो गया था ॥ ३५ ॥ उन्नत नितम्ब श्रौर स्तनोंका श्रालिङ्गन करनेवाले वड़मने मुक्ते बीचमें यूँ ही छोड़ दिया—इस क्रोधसे ही मानो स्त्रीका मध्यभाग त्रिवलिके छलसे भोहें टेढ़ी कर रहा था ॥ ३६॥ सरस नखश्रतमे सुशोभित स्त्रियोंके स्थूल एवं उन्नत स्तनोंका भार ऐसा जान पड़ता था मानो पतिकं समागमसे उत्पन्न सुखोच्छ्वासके वेगके भारसे विदीर्ण ही हो गया हो ॥ ३७॥ मेरे कठोर स्तन-युगलसे न तुम्हारे नाखून भग्न हुए श्रोर न हृदय पर तुम्हें चोट ही लगी—इस अकार उत्तम नवयौवनसे गर्वीली किसी स्त्रीने बड़े गर्वके साथ अपने

पतिकी हँसी की थी।। ३८।। क्रीड़ागृहमें निश्चल दीपक जल रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था कि 'अत्यन्त निर्जन होनेके कारण यह सो गया' इस प्रकार ऋपने आपको प्रकट कर वह कौठुक वश दीपक रूपी नेत्रको खोलकर किसी शोभनाङ्गीके संभोग-रूपी चित्रको ही देख रहा हो ॥ ३९ ॥ यहाँ दूसरी स्त्री तो नहीं रहती ? ईर्ष्यासे भीतर यह देखनेके लिए ही मानो कोई स्त्री त्रालिङ्गन करनेवाले पतिके प्रीतिपूर्ण हृदयमें जा प्रविष्ट हुई थी ॥ ४० ॥ हाथसे आगेके वाल सँभालनेवाले किसी युवाने प्रियतमाका मुख उत्पर उठाकर पञ्चल जिह्नाके श्रथभागको बड़ी चतुराईके साथ चलाते हुए उसके ऋधरोष्टका पान किया था ॥ ४१ ॥ जब पतिका हाथ रूपी दरह स्त्रीके स्थूल एवं उन्नत स्तन-रूपी तुम्बीफलका चुम्बन करने लगा तब उसने ताड़ित तन्त्रीके शब्दके समान अन्यक्त शब्दसे अपने आपका. वीरगापन पुष्ट किया था--ज्योंही पतिने ऋपने हाथोंसे स्त्रीके स्तनोंका स्पर्शं किया त्योंही वह वीएगके समान कूज उठी ॥ ४२ ॥ जिस न्निकार सहाय त्रादि अंगोंके संग्रह करनेमें तत्पर विजिगीपु राजा . देशके मध्य भागमें सब छोर करपात करता है--टैक्स लगाता है. उकी प्रकार नितम्ब आदि अङ्गोंके संबह करनेमें तत्पर कोई युवा स्त्रीके मध्यभागमें सब श्रोर करपात-हस्त संचार कर रहा था श्रीर बड़ी उतावलीके साथ उसकी सुवर्ण मेखला छीन रहा था ॥ ४३ ॥ बड़ा आश्चर्य था कि सुखद स्वर्शको आप्त पतिके हस्तरूपी दण्डमें ही। रोमाञ्च रूपी कण्टकोंका संयोग नहीं हुआ था किन्तु स्त्रीके कुछ-कुछ विकसित कोमल नाभिरूपी कमलमें भी हुआ था ॥४४॥ यदापि. इधर-उधर चलता हुआ पतिका हाथ प्रियाके नाभि-रूपी गहरे कुएँमें जा पड़ा था किन्तु मदान्ध होनेपर भी वह मेखला-रूपी र सीको पाकर उसके जधन-त्थल पर आरूढ हो गया था ॥४५॥ अधोवन्त्र

की गाँठ खोलते समय बहुभाकी मिएमियी करधनीका जो कल-कल शब्द हो रहा था वही सखीके सम्भोगोत्सवकी लीलाके प्रारम्भमें बजनेवाला मानो उत्तम नगाड़ा था ॥ ४६॥ जब पतिका हाथ नीवीका बन्धन खोल आगे इच्छानुसार बढ़ने लगा तब स्त्रियोंने जो डाँट-डपट की थी उसे उन्हीं की अखण्ड मुसकराहट विलकुल भूठ वतला रही थी।। ४७।। कोई युवा मेखला-रूपी रस्सीको चलाने वाले हाथसे स्रीके ऊरु-रूपी स्तम्भोंका स्पर्श कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो संभोगके समय बँचे हुए कामदेव-रूपी महा हम्ती को ही छोड़ रहा हो ॥ ४८ ॥ भौंह, क्योल, डाँड़ी, अधर, नेत्र, तथा स्तनामके चुम्बन करनेमें चतुर कोई युवा ऐसा जान पड़ता था मानो रुष्ट स्त्रीके द्वारा निविद्ध रितको समभा ही रहा हो ॥ ४६॥ सी सी शब्द, पायलकी भनकार और हाथके कङ्कर्णोंकी रून-भुन-यह सब स्त्रियोंके छोष्टखण्डन रूप कामसूत्रके विषयमें भाष्यपनेको प्राप्त हुए थे॥ ५० ॥ चूँकि पतिकी दृष्टि श्वियोंकी कपोल भूमि, स्तनरूपी पर्वत और नाभिरूपी गर्तके नीचे विहार करके मानो थक गई थी इसीलिए वह उनके वराङ्गमें विश्राम करने लगी थीं ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार गुप्त मिएयोंसे युक्त हर्षीत्पादक खजाने पर पड़ी दरिद्र मनुष्यकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठती उसी प्रकार नववधूके नितम्बक्तक पर पड़ी पतिकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठ रही थी ।। ५२ ।। ज्योंही पतिका लोचन रूपी चन्द्रमा उन्नत स्तनाम्र रूप पूर्वा-चल पर आरूढ हुआ त्योंही स्त्रीका जघन-प्रदेश कामरूप समुद्रके जलसे प्लावित हो गया ॥ ५३ ॥ जिसका कण्ठ निर्दोष मृदङ्गादि वादित्रके समान श्रव्यक्त शब्द कर रहा है ऐसा बल्लभ रति क्रियाके समय ज्यों-ज्यों चख्रल होता था त्यों-त्यों स्त्रीका नितम्ब विविध नृत्य-कालीन लयके त्र्यनुसार चञ्चल होता जाता था ॥ ५४ ॥ उस समय

दम्पतियोंमें परस्परके मात्सर्यसे ही मानो स्रोष्ठखरडन, नखाघात, चक्षाःत्थलताडन, रतन तथा केशब्रहण त्रादिके द्वारा अत्यधिक काम-क्रीड़ाका कलह हुआ था।। ५५॥ कामी पुरुषोंका वह लज्जाहीन संभोग यद्यपि पहले अनेक बार अनुभूत था फिर भी हर्षके साथ श्रासनोंके परिवर्तनों, चाटुवचनों तथा रितकालीन श्रव्यक्त शब्दोंके द्वारा अपूर्व-सा हुआ था ॥ ५६ ॥ संभोगके समय अशुओंसे गद्गद कएठवाली क्षियोंकी करुगोक्तियों अथवा शुष्क रुदनोंके जो शब्द हो रहे थे वे युवा पुरुषोंके कानोंमें अमृतपनेको प्राप्त हो रहे थे ॥५७॥ कामी पुरुषोंने संभोगके समय क्षियोंके प्रत्याघात, पुरुषायित चेष्टा, <del>ब्रत्यन्त</del> धृष्टता ब्रौर इस प्रकारका उपमर्द सहन करनेकी सामर्थ्य देख क्ष्मण भरमें यह निश्चय कर लिया था कि यह स्त्री मानो कोई अन्य स्त्री ही है ॥ ५८ ॥ यद्यपि किसी कुशाङ्गीके हाथकी चूड़ी टूट गई थी, मालाएँ गिर गई थीं और हारलताका मध्य मिए विदीर्ण हो गया था फिर भी वह संभोगके समय किसी तरह श्रान्त नहीं हुई मानो प्रेमरूप कर्मसमूहके वशीभूत ही हो ॥ ५९ ॥ जिसमें धृष्टता स्पष्ट थी, इच्छात्रों पर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी, मनोहर **त्र्यव्यक्त शब्द हो रहा था, शरीरकी परवाह नहीं थी** स्त्रौर जो विविध प्रकारके चाटु वचनोंसे मनोहर था ऐसा प्रियतमाका सुरत पतिके लिए ज्यानन्ददायी था।। ६०।। नेत्र निमीलिन कर स्त्रियोंके रति-सुखका अनुभव करनेवाले पतियोंने निर्निमेष नेत्रोंके द्वारा उपभोग करने योग्य स्वर्गका सुख तुच्छ समका था ॥ ६१ ॥ व्यात्म-मुखका तिरस्कार करनेवाले एवं प्रेमसे भरे हुए एक दूसरेके चित्त को प्रसन्न करनेवाले उत्सवमें तत्पर संभोगने दम्पतियोंका प्रेम अत्यधिक बढ़ाया था ॥ ६२ ॥ अत्यधिक मदारसके पान-जनित विनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शून्य हो रहे थे ऐसे कितने ही श्री- पुरुष वेगसे रति-क्रीड़ा की समाप्ति को प्राप्त नहीं हो रहे थे ॥ ६३ ॥ यद्यपि कुछ स्त्री-पुरुष शय्यासे उठ कर खड़े भी हुए थे परन्तु चूँकि रतोत्सवकी लीलाकी कुशलताने उनके नेत्र और मन दोनों ही हरण कर लिये थे त्रातः संभोगके अन्तमें जो उन्होंने परस्पर वस्त्रों का परिवर्तन किया था वह उचित ही था ॥ ६४ ॥ प्रियतमाके स्थूल स्तन-कलश पर हृद्यबङ्गमकी नखश्रतपङ्क्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुन्दरता-रूपी मिएयोंके खजाने पर कामदेव-रूपी राजा की मुहरके श्रक्षर ही श्रङ्कित हो ॥ ६५ ॥ मरोखों-द्वारा श्रट्टालिकाश्रों में प्रवेश कर पवन उन्नत स्तनोंसे सुशोभित क्षियोंका शरीर देख कर मानो कामसे संतप्त हो गया था इसीलिए उसने उनके स्वेद जलका अ।चमन कर लिया था।। ६६।। किसी स्त्रीका पति अपने द्वारा दृष्ट चिनताके अधरविम्बकी ओर देख रहा था ख्रतः उसने अपना मुख नीचा कर लिया था जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो पुनः कामदेवके वाणोंके घावसे चिह्नित हृदयको ही लिञ्जित होती हुई देख रही हो ॥६७॥ कोई एक युवा यद्यपि काकी थका था फिर भी संभोगके बाद बस्न पहिनते समय बीचमें दिखे हुए स्नीक ऊर-द्राडका अवलम्बन कर संभोगके मार्गमें चलनेके लिए पुनः उद्यत हुद्या था।। ६८।। चुम्बन द्वारा मृगनयनी स्त्रियोंके ऋोष्टसे जिसमें लाक्षारसकी लालिमा त्रा मिली थी ऐसे पतिके नेत्र-युगलका ईर्ब्यासे ही मानो निद्रा समय पर चुम्बन नहीं कर रही थीं।। ६२।। इस प्रकार मधुपानके विनोदसे मत्त स्त्रियोंके रतोत्सवमें लीन लोगोंको बड़ी लालसाके साथ देखकर चन्द्रमा भी रात्रिके साथ कुमुदोंका मधु पीकर अस्ताचल सम्बन्धी क्रीड़ावनके सन्भुख हुद्या ॥ ७० ॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विर्राचत वर्मशर्माभ्युत्य महाकाव्यमें पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

## षोडश सर्ग

त्रानन्तर सेवाके लिए त्राये हुए, समय अथवा त्राचारको जानने वाले एवं क्षुभित समुद्रके समान गम्भीर शब्दसे युक्त देवोंका समूह त्रिभुवनसूर्य श्रीधर्मनाथ त्वामीके लिए अभ्युदय प्राप्त करनेके अर्थ इस प्रकार रात्रिके अवसानका निवेदन करने लगा ॥१॥ हे स्वामिन् ! इस समय जब कि नये-नये चारण गलियोंमें आपकी निर्मल कीर्तिका व्याख्यान प्रारम्भ कर रहे हैं तत्र ब्याकाश से यह ताराओंका समूह ऐसा पड़ रहा है मानो हर्व वश देवोंके द्वारा छोड़ा हुआ पुष्पींका समूह ही हो ॥ २ ॥ चूँकि कुमुदिनियोंके साथ संभोग करनेवाले चन्द्रमाने अपने कल इको हुगुए। कर लिया है इसीलिए मानो यह रात्रि रतिमें तत्वर खौर अम्बरान्त—ग्राकाशान्त [पक्षमें वस्त्रान्त]में लग्न इस चन्द्रमाको अपमानित कर जा रही है।। ३॥ स्त्रियोंके गाढ़ मुजालिङ्गनसे उनीदे तरुगोंके नेत्र जोर-जोरसे बजनेवाले नगाड़ोंके राज्योंसे नर्तकोंको तरह बार-बार पलकोंको खोलते ऋौर लगाते हैं ॥ ४॥ यह द्याकाश-रूपी गवींली स्त्री दृष्टि-दोषको दूर करनेके हेतु जिसपर उल्मुक बुमा हुन्ना है एसे कपालकी भाँति कलङ्कयुक्त चन्द्र-विम्बको आपके मुखचन्द्रके ऊपर उतार कर दूर फेंक रही है ॥ ५ ॥ स्त्रियोंके वे भाव, वे खासनोंके परिवर्तन खोर रतिजनित कोमल शब्दोंमें वह अलौकिक चातुरी—इस प्रकार एक एक आश्चर्यकारी रतका स्मरण करते हुए दीपक वायुसे ताड़ित हो मानो शिर ही हिला रहे हैं ॥६॥ चूंकि श्रेष्ठ देवोंके द्वारा श्रापकी कथात्रोंके प्रारम्भ किये जाने पर अत्यन्त दोषी मनुष्य भी इसमें विलीन हो जाता है-अपने

दोष छोड़ देता है अतः ऐसा जान पड़ता है कि आपके गुणोंका कीर्तन रात्रुत्रोंमें सादृश्यके अभ्युद्यको भी मानो सहन नहीं करता ॥ ७॥ जब राजा—चन्द्रमा [ पक्षमें नृपति ] को नष्ट कर अरुगाने सारे संसार पर व्याक्रमण कर लिया तब बजनेवाली दुःदुभियोंका **राब्द** ऐसा फेल रहा था मानो पति-विरहसे फटनेवाले रात्रिके हृदयकाः उन्नत शब्द ही है ॥८॥ हे मानिनि ! यदि तेरा चंचल चित्त पिछले कार्यों में पश्चात्ताप करता है तो बहुभको खब भी मना ले-इस प्रकार मुर्गोंका राज्य सुन कोई ह्या प्रातःकालके समय श्रपने रुष्ट प्रियतमके पास जा रही है ॥९॥ यह पूर्णिमाकी सुन्दर रात्रि मुग्धा होने पर भी प्रिय-रूपी विधाताके द्वारा इस चन्द्रमा-रूपी अधरोष्ठके खरिडत होने पर शीतल वायुसे पीडित पथिकोंके मुखोंसे सीत्कार कर रही है. और साथ ही इस्त—हाथ [पक्षमें इस्त नक्षत्र] हिला रही है ॥१०॥ इधर यह लक्ष्मी खपने निवासगृह—कमलको विध्वस्त देख क्रोध वश चन्द्रमासे बाहर निकल गई उधर श्रौषधियोंकी पंक्ति भी उसे लक्सीरहित देख शोकसे ही मानो अपना तेज छोड़ रही है ॥११॥ संभोगजनित स्वेद जलसे जो कामाग्नि खियोंके शरीरमें बुक्त चुकी थी उसे प्रातःकालके समय खिलते हुए कमलोंकी परागके छोटे-छोटे कण विखेरनेवाली वायु पुनः प्रव्यलित कर रही है ॥१२॥ कामकी चतुराईको प्रकट करनेवाली आप लोगोंने यह कामका युद्ध श्रच्छी तरह सहन किया—भ्रमरोंके शब्दके बहाने यह कह प्रातःकालकी वायुकी परम्परा सखीकी भाँति हर्षसे मानो स्त्रियोंका स्पर्श ही कर रहीं है ॥१३॥ इन दीपकॉने दिवानाथके अस्त होनेपर घर-घर अपना बड़प्पन दिखलाया—इस क्रोधसे ही मानो प्रातःकाल पवनरूपी हाथसे धूमरूपी वाल खींचकर इस समय दीपकोंको नष्ट कर रहा है ॥१४॥ जिस पर किरण रूपी सफोद बाल निकले हैं ऐसे रात्रि रूपी

्युद्धा स्त्रीके शिरके समान जब चन्द्रमा नी वेकी खोर भुक्त गया तब पक्षियोंके शब्दोंके बहाने परस्पर खिलखिलाती हुई दिशा रूपी खियाँ मानो विष्तवसूचक ऋट्टहास ही कर रही हैं ॥१५॥ ये युवतियाँ जो कि चरणोंका पूर्वार्थ ऊपर उठा गलेका ऋालिङ्गन कर ऋानन्द्से नेत्र बन्द कर रही हैं वे बाहर जानेके लिए शय्या तलते उठकर खड़े हुए पतियोंसे चापळ्सी प्रकट करती हुई चुम्बनोंकी याचना कर रही हैं ॥१६॥ चूँकि ये भ्रमर दिनके समय कमिलिनीमें मधुपान कर रात्रिके समय कुमुदिनियों के साथ क्रीड़ा करते रहे हैं अतः ये न केवल वर्णंके द्वारा ही अपनी कृष्णता प्रकट करते हैं अपि तु अपने आच-रएके द्वारा भी ॥१७॥ सूर्यके ऋस्त होनेपर ऋन्धकाररूपी विशान्त्रके बश पड़े हुए आप लोगोंको कोई बाधा तो नहीं हुई ? मानो दिशाए स्तेह वश स्त्रोस रूपी अश्रुओंको छोड़ती हुई पक्षियोंकी बोलीके बहाने लोगोंसे यही पूछ रही हैं ॥ १८ ॥ हे सौभाग्यशालिन ! रात्रिके समाप्त होगे पर आकाशमें चन्द्रमाकी यह फीकी कान्ति एसी जान पड़ती है मानो लक्ष्मीने अपने गुए देखनेकी इच्छासे तुम्हारे इस मुख-रूपी दर्पणको माँजकर राख ही फेंकी हो ॥१८॥ पतिक विरहसे हुखी चकवी पर दया **त्रानेसे कमलिनी मानो रात भर** ख़ूब रोती रही हैं इसीलिए तो उसके कमल-रूपी नेत्र प्रातःकालके समय जल-कर्णोंसे चिह्नित एवं लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ॥२०॥ आकाशका अप्रमाग पक्षियोंके निवासभूत वृक्षके समान है चूँकि उसके नक्षत्र-रूपी कम ते पके हुए पीले पत्त गिर चुके हैं अतः पूर्व दिशामें सूर्यकी प्रमा उसपर निकलते हुए नये पड़वांकी शोभा धारण कर रहा है २१॥ संध्याकाल रूपी कपालीने जो खागे भस्म,हड्डियोंका समुह न्त्रीर कराल रूपी मलिन वस्तुन्त्रोंका समूह फैला रक्खा था उसे प्रातः-काल सूर्यके उदित होनेपर चाँदनी, नक्षत्र और चन्द्रमाके बहाने कचड़ाकी तरह दूर कर रहा है ॥ २२ ॥

चुँकि इस त्राकाशने सम्पूर्ण रूपसे मनुष्य-समूहका सौन्दर्य नष्ट करनेवाले अन्धकारके लिए अवकाश दिया था अतः सूर्य अपने मर्गडलाय—विम्बाग्र रूपी तलवारको उपर उठा उसे श्रवसाकररहित— अवरण नक्षत्रकी किरणोंसे रहित [ पक्षमें कान श्रौर हस्त रहित ] कर रहा है---उसके कान और हाथ काट रहा है ॥२३॥ जिसके प्रारम्भमें ही उच्चें अवा ऋरव, ऐरावत हाथी तथा लक्ष्मी प्रकट हुई है [पक्षमें तत्काल निकलनेवाले उच्चैःश्रवा ऋौर ऐरावतके समान जिसकी शोभा है ] जो क्षुएए। होकर उपर अपनेवाले मकर, कुलीर और मीनोंसे रक्तवर्ण हो रहा है [पक्षमें उदित होने वाली मकर, कर्क और मीन राशिसे युक्त तथा रक्त वर्ग है ] और ऋहीनरश्मि−शेष-नाग रूप रस्सीसे सहित है [ पक्षमें विशाल किरएोंका धारक है ] ऐसा यह चन्द्रमारूपी मन्दरगिरि देवोंका कार्य करता हुच्या समुद्रसे उन्मग्न हो रहा है-मथनके उपरान्त बाहर निकन रहा है ॥ २४ ॥ ऊपर जानेवाली किरगोंके द्वारा श्रन्थकारका नाश करनेवाला सूर्य समुद्रके जलरूपी तेलके समीप उत्तम दीपककी शोभाको प्राप्त हो रहा है और उसके ऊपर यह श्राकाश पतङ्ग-पातके भयसे रक्खे हुए मरकत मणिके पात्रकी तरह सुशोभित हो रहा है ॥ २५॥ ऐसा जान पड़ता है मानो यह पूर्व दिशा सूर्यको दीपक, रथके घोड़ोंको दृर्वा, सारथिको कुङ्कुम त्र्यौर त्र्याकाशको पात्र बनाकर नक्षत्ररूपी अक्षतींके समूहको आगे फेंकती हुई आपका मङ्गलाचार ही कर रही है ॥ २६ ॥ प्रातःकालके समय यह सूर्य समुद्रसे साथ लगी हुई मूँगत्त्रोंकी किरणोंसे, अथवा सिद्धाङ्गनात्रोंके हाथोंमें स्थित अर्घकी कुङ्कुमसे अथवा मनुष्योंके अनुरागकी कन्दलियोंसे ही मानो लाल लाल हुए शरीरको धारण कर रहा है।। २७।।

े हे त्रिलोकीनाथ ! उठिये, शय्या छोड़िये और बाहर स्थितः

<sup>•</sup>त्र्याश्रितजनोंके लिए त्रपना दर्शन दीजिए । श्रापके तेजसे पराजित हुच्चा सूर्य शीघ्र ही उदयाचलके वनमें अधिरूढ़ हो ॥ २८ ॥ दुर्गम -मार्गको तयकर त्राया एवं उदयाचल रूपी उत्तम सिंहासन पर ऋषि रूढ हुआ यह सूर्य क्ष्माभरके लिए ऐसा जान पड़ता है मानो अभ्यु-दयका महोत्सव प्रारम्भ कर किरण रूप केशरसे दिशारूप श्लियोंको विलिप्त ही कर रहा हो ।। २९ ।। इधर ये गोपिकाएं उस दक्षिको, जो कि सूर्यकी किरणों [पक्षमें हाथों] के अधभागसे पीडित चन्द्रमासे च्युत त्रमृतके समान जान पड़ता है, कलशियोंमें मथती हुई मेघ ध्वितिके समान गम्भीर ध्वितसे मयूरोंके समृहको उत्करिठत कर रही हैं।। ३०।। इस समय कमलिनियाँ [पक्षमें पद्मिनी क्रियाँ ] जिसने रात्रिभर चन्द्रविम्बको नहीं देखा ऐसे अपने कमल-रूपी नेत्रको सूर्य रूपी प्रियतमके वापिस लौट आनेपर त्रानन्दसे बड़े उल्लासके साथ मानो श्रमररूपी कब्जलके द्वारा खाँज ही रही हैं ॥ ३१॥ इधर ये सूर्यकी नई-नई किरएँ जो कि मस्तकमें सिन्दूरकी, मुखचन्द्रमें कुद्धुमकी श्रीर वस्त्रोमें कुमुम्भ रङ्गकी शोभा धारण कर रही है, पतित्रता कुलीन स्त्रियोंको वैधव्य दशामें दोष युक्त बना रही हैं। [पतित्रता विधवाएं मस्तकमें सिन्दूर नहीं लगाती, मुख पर कुङ्कुम नहीं मलतीं श्रौर रङ्गे द्रुए वस्त्र भी नहीं पहिनतीं परन्तु सूर्यकी लाललाल किरणोंके पड़नेसे वे उक्त कार्य करती हुई-सी जान पड़ती थीं ] ।। ३२ ।। लक्ष्मी रात्रि के समय खच्छन्दता पूर्वक चन्द्रमाके साथ श्रमिसार कर प्रातः काल कमल रूपी घरमें कपाट खोल आ प्रविष्ट हुई और अब सूर्य रूप पतिके पास पुनः जा रही है सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियोंके गहन चरित्रको कौन जानता है।। ३३।। यह उदित होता हुआ सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो प्रस्थान करनेके लिए उद्यत स्वामीका योग्य -मङ्गलाचार करनेके लिए प्राचीने जिसके मुखपर स्थिर नील पत्र ढँका

है ऐसा सुवर्ण कलश ही उठा रक्ला है ॥ ३४ ॥ हाथियोंके मदसे सिक्त एवं राजाब्योंके परस्पर शरीरसंमर्दसे पतित मिरणयोंसे सुशोभित द्वारपर चक्कल घोड़ोंके चरण रूपी वादित्रके शब्दों श्रौर फहराती हुई ध्वजाओं के कपटसे ऐसा जान पड़ता है मानो राज्य-लक्ष्मी ही नृत्य कर रही हो ॥ ३५ ॥ ॥ हे भगवन् ! व्याप उद्योग-शाली श्रेष्ठ सेनाके साथ विहार करनेवाले हैं घतः सूर्यकी तीक्स किर्णोंके अप्रभाग रूपी टांकियोंके आधातसे जिनका अन्धकार एवं नतोन्नत वर्फकी शिखरें खुद कर एक-सी हो चुकी हैं ऐसी दिशाएँ इस समय व्यापके प्रस्थानके योग्य हो गई हैं ॥ ३६॥ जिस प्रकार श्रत्यन्त प्रवल प्रतापके पात्र-खरूप न्यापके दृष्टिगत होने पर रात्रुद्योंके समूहमें संताप प्रकट होने लगता है उसी प्रकार इस समय ऋतिशय प्रतापी सूर्यके दृष्टिगत होते ही—उदित होते ही सूर्यकान्त मिए। योंके समृहमें संताप प्रकट हो गया है।। ३७।। इस प्रकार श्री धर्मनाथ खामी मन्दराचलसे क्षुमित जलके शब्दोंके समान देवोंकी वाग्गी सुनकर हिलते हुए सकेंद्र बस्नसे सुशोभित विस्तरसे उस तरह उठे जिस तरह कि वायुसे लहराते हुए श्रीर समुद्रसे चन्द्रमा उठता है--उदित होता है ।। ३८।।

तदनन्तर उदयाचलकी तरह उत्तुङ्ग सिंहासनसे उठनेवाले चन्द्रतुल्य भगवान् धर्मनाथने जिनके हस्तकमलोंके अप्रभाग मुकुलित हो
रहे हैं। और जो पर्वततुल्य सिंहासनोंसे उठकर पृथिवीपर नमस्कार
कर रहे थे ऐसे देवेन्द्रोंको ऐसा देखा मानो निदयोंके प्रवाह ही हों
॥ ३९ ॥ हे दयारूप धनके भाएडार! आप अपनी दृष्टि डालिये
जिससे कि सेवाभिलापी जन चिरकालके लिए कृतार्थ हो जावे
क्योंकि आपकी वह दृष्टि चिन्तितसे अधिक फल प्रदान करती हुई
चिन्तामिणिकी गणनाको दूर करती है—उससे भी कही अधिक है

॥ ४० ॥ जब प्रतीहारीने उच्चस्वरमें ऐसा निवेदन किया तब योग्य-शिष्टाचारको जाननेवाले श्रीधर्मनाथ स्वामीने सभाके प्रत्येक मनुष्य श्रोर देवेन्द्रसे भोंह, दृष्टि, मुसकान श्रोर वचनोंकी प्रसन्नता द्वारा यथा योग्य वार्तालाप किया ॥४१॥युग्म॥ जिन्होंने प्रातःकालीन समस्त कार्य करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है ऐसे श्री जगत्पति. भगवान् धर्मनाथने नूतन पुण्यके समान मदस्रावी ऊँचे हाथी पर सवार होकर प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार सूर्यके पीछे प्रभा जाती है, गुर्गीके पीछे कीर्ति जाती है और उत्साही योद्धाके पीछे विजय-लक्ष्मी जाती है उसी प्रकार संसारमें फैलनेवाली अजेय एवं दुर्लभ सेना उन त्रिलोकीनाथके पीछे जा रही थी ॥४३॥ प्रस्थान के समय प्रलयनट-रुद्रके भारी अट्टहासको तिरस्कृत करनेवाले बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दों एवं उड़ती हुई धूलिके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त दिशाएं भयसे एक स्थान पर एकत्रित ही हो रही हो ॥ ४४ ॥ महावतके द्वारा जिसका बन्धन दूर कर दिया गया है ऐसे किसी अन्य हाथीको देख उसे नष्ट करनेके तीव्र इच्छुक हाथीने मदजलकी दूनी धारा छोड़ते हुए बन्धनके ऊँचे वृक्षको हठ पूर्वक तोड़ डाला था ॥ ४५ ॥ कोमल रोपनागके मस्तक पर स्थित पृथिवी तुम्हारे सुदृढ़ पैरोंको धारण करनेमें समर्थ नहीं है-इस प्रकार भ्रमर रूप दूतोंने मानो कानोंके पास जाकर गजराजसे कह दिया था इसीलिए वह थीरे-धीरे पैर उठाता हुआ जा रहा था ॥४६॥ चरगोंकेः भारसे नष्ट होनेवाली पृथिवीको हस्तावलम्बन देनेके लिए ही मानो जिनके हस्त [ सूंड ] नीचेकी ओर लटक रहे हैं तथा कानोंके समीप शब्द करनेवाले । भ्रमरों पर क्रोध वश जिनके नेत्र कुछ-कुछ संकुचित हो रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े गजराज मार्गमें इनके ऋागे जा रहे थे।।४७॥ उस समय सब त्रोर बड़े-बड़े गजराज ऐसे चल रहे थे मानो चक्रल

कर्णरूपी तालपत्रकी वायु-परम्पराके संपर्कसे शीतल, विशाल शुरुडा-द्रडके जलकर्णोंके द्वारा संमर्दके भारसे मृच्छित दिशास्रोंको सींचते ही जा रहे हों ॥ ४८ ॥ जो लक्ष्मीके सुन्दर चमरोंके समान चक्रल पूँ छोंके पीछे निरन्तर चल रहा था वह वायु, वेगके द्वारा सब श्रोरसे पृथिवीको न्याप्त करनेवाले घोड़ोंके द्वारा किस प्रकार उल्लङ्कित नहीं किया गया था १॥ ४६॥ परस्परके ऋाघातवश लोहेकी लगामोंसे उछलते हुए अभिकणोंके छलसे घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो अत्यधिक वेगमें बाधा करनेवाले वनमें कोधसे दावानल ही डालते जा रहे हों ॥ ५० ॥ उस समय ऋच्छे-ऋच्छे चक्र्यल घोड़ोंके चरणोंके खुदे भूमएडलकी धूलिसे व्याकाशके व्याप्त हो जानेपर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था मानो दिशा-भ्रान्ति होनेसे कहीं अन्यत्र जा पड़ा हो ॥ ५१ ॥ जल्दी-जल्दी छलाँग भरने एवं गतिके वेग द्वारा अलङ्कनीय गर्तमयी भूमिको लाँघनेवाले घोड़ोंने सर्वत्र किन पुरुषोंके मनमें वातप्रमी जातिके श्रेष्ठ मृगोंकी भ्रान्ति उत्पन्न नहीं कर दी थी 🦞 ॥५२॥ उञ्जलते हुए घोड़ोंसे लहराती अप्रगामी सेनाके संचारसे खुदे शिखर-समूहके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो मार्गमें सर्वप्रथम रुकावट डालनेवाले विन्ध्याचलका शिर ही सैनिकोंने क्रोधवश छेद डाला हो ॥ ५३ ॥ आगे चलकर पर्वतकी शिखरोंको खोदनेवाले घोड़ोंके समृह्ने धूलिके द्वारा समस्त गर्तमय प्रदेश पूर दिये थे अतः रथ चलानेवालेकी वह उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछे चलनेमें उसे मार्ग सुगम हो गया था ॥५४॥ जो हाथीके भयसे अप्र-भागको छोड़ दाँत ऊपर करता हुन्या बड़े जोरका घर्घर शब्द कर रहा था तथा बड़े-बड़े पैरों द्वारा इधर-उधर कूद रहा था ऐसा ऊँट सेनाके अप्रभागमें चतुर नटका तमाशा कर रहा था ॥ ५५॥ जब समस्त दिग्गजोंकी मदरूपी नदियाँ सेनाके संचारसे उड़ती हुई धूलिसे स्थल

बना दी गई तब उड़े हुए भ्रमर-समृहसे न्याप्त आकाश ऐसा लग रहा था मानो अविरत दुर्दिनसे ही व्याप्त हुआ हो ॥ ५६ ॥ जाते हुए भगवान्ने भयसे व्याकुल शवरियोंके द्वारा फेंके हुए गुमिचयोंके समृहमें प्रव्वलित दावानलका भ्रम होनेसे वनों पर कई वार दया रूप अमृत रसको मरानेवाली दृष्टि डाली थी ॥ ५७ ॥ चलनेवाली सेनाके भारसे जिसकी नदियोंका वेग रक गया है, बड़े-बड़े हाथियोंके द्वारा जिसकी उन्नत शिखरें तिरस्कृत हो गई हैं और ध्वजाश्रोंके द्वारा जिसकी कन्दिलयोंकी शोभा जीत ली गई है ऐसे विन्ध्याचल पर चढ़कर भगवान्ने अपने व्यापक गुर्गोसे उसे नीचा कर दिया था [पक्षमें पराजित कर दिया था] ॥ ५८ ॥ हाथियोंकी सेनाके चलने पर नर्मदाका पानी सहसा उल्टा बहने लगा था परन्तु उनकी मदजल-निर्मित निद्याँ समुद्रके ही मध्य पहुँची थीं ॥ ५६॥ हमारे दन्तद्वयः रूप अट्रालिकामें रहनेवाली लक्ष्मी चञ्चल है परन्तु इन कमलोंमें रहनेवाली लक्ष्मी निश्चित ही अनन्यगामिनी है-इन्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती—इस प्रकार क्रोधसे विचरते हुए ही मानो गज-राजोंने नदीके कमल तोड़ डाले थे ।। ६०।। स्कन्धपर्यन्त जलमें घुसकर बड़े-बड़े दाँतोंके द्वारा जिन्होंने कमलोंके सीधे नाल जड़से उखाड़ लिये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो नदीके समस्त उदरको विलोडन कर उसकी श्राँतोंका समूह ही उन्होंने खींच लिया हो।। ६१।। सब श्रोर खिली हुई नवीन कमलिनियों श्रौर हंसोंकी कीड़ारूप अलंकारोंके संभेदसे सुन्दर नर्मदा नदीको भगवान् धर्मनाथने ऐसा पार किया था जैसा मानो कार्यसिद्धिके त्रानन्दभवनकी देहली ही हो ॥ ६२ ॥ चूँकि वह विन्ध्याटवी देव-रूपी भीलोंका प्रयोजन सिद्ध कर रही थी [पक्षमें-सुरस-रसीले वरका आश्रय कर रही थी ] तथा खत्यन्त उन्नत एवं विशाल पयोधरों-

मेघोंसे उसका अवसाग सुशोभित था [पक्षमें-- उन्नत एवं स्थूल स्तनाष्रसे सुशोभित थी खतः गुरागुरु भगवान् धर्मनाथने श्लीरत्नमें उत्सुक मन होकर भी एकान्त देख स्थिर रूपसे उसकी सेवा की बी ।। ६३ ।। उत्रत वृक्षरूपी अट्टालिकाओं पर पानगोष्टीमें तत्पर भ्रमर-समूहके द्वारा चुक्चाप निवेदित मधुर मधुको पुष्परूपी पात्रमें धारण करनेवाली वह विन्ध्याटवी मद्यशालाकी तरह सैनिकोंके द्वारा शीघ ही छोड़ दी गई ॥६४॥ यद्यपि भगवान् वर्मनाथ कार्य-सिद्धिके लिए शीव ही गमन कर रहे थे फिर भी मार्गमें जहाँ शीतल पानी वाली नदियाँ, हरी वाससे युक्त पृथिवी चौर बड़े-बड़े हाथियोंका भार सहनेमें समर्थ वृक्ष होते थे वहां उनके कुछ व्यावास हुए थे ।।६५॥ वह मार्ग यद्यपि बड़ा लम्बा चौर झत्यन्त दुर्गम था फिर भी उन्होंने उसे इस प्रकार पार कर लिया था मानो दो-कोश प्रमाण ही हो। इस तरह अपना उत्करठापूर्ण हृदय त्रियामें धारण करते हुए. स्वामी धर्मनाथ विदर्भ देश जा पहुँचे ॥ ६६ ॥ भगवान् धर्मनाथने वीचका विवम मार्ग कहीं सुखकर घोड़ेपर और कहीं हाथी पर बैठकर सुखते शीव ही व्यतीत किया था किन्तु धनप्रधान इस विशाल देशमें उन्होंने रथपर बैठकर ही उस प्रकार गमन किया था जिस प्रकार पुनर्वेसु नस्त्र प्रधान विशाल आकाशमें सूर्य गमन करता है ॥ ६७ ॥ मेघोंकी गम्भीर गर्जनाका अनुकरण करनेवाले शब्दोंके द्वारा मयूरोंके तारहव-नृत्यमें पारिडत्य धारण करनेवाले एवं प्रामीण मनुब्योंके द्वारा बड़े हर्षके साथ ऋवलोकित रथपर विराजमान भगवान् मेघपर विराजित इन्द्रके समान ऋषिक सुशोभित हो रहे थे ।।६८।। चूँकि यहाँके चेत्रकी शोभा अधिक तिलों हे उत्तम है [पक्षमें-अधिक तिलोत्तमा नामक अप्सरासे सहित है ], यहाँकी खियाँ उत्तम केशोंसे युक्त हैं [ पक्षमें-सुकेशी नामक अप्सराएँ हैं ] यहाँ प्रत्येक दिशामें रम्मा-कर्लीसहित गृहके

ज्यान हैं [पक्षमें—रम्भा नामक अध्वरासे सहित हैं ] इस प्रकार अनेक जलके सरोवरों [पक्षमें—अप्टराञ्चों ] से युक्त है अतः स्वामी धर्मनाथने इस देशको स्वर्गसे भी कहीं अधिक माना था ॥ ६८ ॥ जगत्पति श्री धर्मनाथ स्वामी जिस सौन्दर्य-रूपी अमृतको धारण कर रहे थे वह यद्यपि स्वभावसे ही विन्तृत और विलास-चेष्टाओं से अपिरिचित प्रामीण स्त्रियों के नयनपुटों द्वारा पिया जा रहा था फिर भी उत्तरीत्तर अधिक होता जा रहा था—यह एक आश्चर्यकी बातः थी ॥ ७० ॥

गुग्गुरु भगवान् धर्मनाथने उस देशकी उस लक्ष्मीको बड़े हर्षके साथ देखा था, जो कि पौंड़ा और ईखसे मिश्रित धानसे सुशोभित खेतोंमें खिले हुए सक्षेद्र कमलोंके छलसे मानो अन्य देशों की लक्ष्मीकी हँसी ही कर रही थी।। ७१।। वुम्हड़ा, कचरिया, भटा तथा गुच्छोंसे नम्रीभूत बथुएसे युक्त शाकके कच्छवाटोंसे परएपर व्याप्त देशमें उलमी हुई भगवान्की दृष्टि बड़ी कठिनाईसे निकल सकी थी।। ७२।। देशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय और नेत्र दोनों ही हृत हो चुके हैं ऐसे भगवान् धर्मनाथने थकावटकी तरह उस मार्गको क्ष्म भरमें व्यतीत कर वह वुखिडनपुर नगर देखा जिसका कि कोट प्रथिवीके मिण्मिय बुख्डलका अनुकरण कर रहा था।।७३॥ सर्वप्रथम वार्तोने, फिर धूलिन और तदुपरान्त भेरियोंके शब्दने नगरमें आनन्दसहित स्थित विदर्भराजको इन विशाल सेनासे युक्त श्री धर्मनाथ स्वामीके सम्मुख आनेमें उत्सुक किया था।। ७४॥

प्रतापराज सूर्यकी भाँति छुछ वेगशाली घोड़ोंके द्वारा बड़े उछास के साथ सम्मुख ध्याकर उत्कृष्ट गुर्णोंकी गरिमाके प्रकर्षसे मेरुकी समा-नता धारण करनेवाले इन धर्मनाथ स्वामीके चर्णोंके समीप [पक्षमें प्रत्यन्त पर्वतके समीप] नम्रीभूत हुआ था ॥ ७५॥ प्रेमसे वशीभूत

भगवान्ने पृथिबीपर मस्तक मुकाये हुए इस प्रतापराजको दोनों हाथोंसे उठाकर अपने उस विशाल वक्षास्थलसे लगा लिया जो कि क्षणभरके लिए भी मनोरथोंका गम्य नहीं था ॥७६॥ जिसके द्यत्य-धिक रोमाञ्चरूपी श्रंकुर उठ रहे हैं ऐसा विनयका भएडार विदर्भ-राज भी अपने मनमें 'यह सब भगवानका ही महान् प्रसाद है' ऐसा निरन्तर मानता हुन्या बड़े हर्पके साथ निम्न प्रकार कहने लगा ॥७७॥ चूँकि आज त्रिमुबनगुरु पुरयोदयसे मेरे आतिथ्यको प्राप्त हुए 🕇 श्रतः मेरा समस्त कुल प्रशंसनीय हो गया, यह दक्षिण दिशा धन्य हुई, मेरी सन्तान कुतकृत्य हुई और आजसे मेरा यश सर्वत्र फैले ॥ ७८ ॥ श्रापकी त्राज्ञा तो तीनों लोकोंमें लोगोंके द्वारा पहलेसे ही मालाकी तरह शिर पर धारण की जाती है जतः अधिक क्या कहें ? हाँ, अब मेरे समस्त राज्य, वैभव एवं प्राणोंमें भी आत्मीय बुद्धि कीजिये ॥ ७६ ॥ जब प्रतापराजने इस प्रकारके उत्कृष्ट बचनोंके द्वारा अम-सहित अत्यन्त नम्रता दिखलाई तब भगवान् धर्मनाथने भी उसका श्रात्यन्त सरल स्वभाव देख हुई सहित निम्नाद्भित प्रिय तथा उचित वचन कहे ॥ ८० ॥

सर्वस्य समर्पण दूर रहे आरके समागमसे ही हम कुतार्थ हो गये। न आपके विभवमें मेरी परत्व बुद्धि है और न आपके शरीरमें ही मेरा अनात्मभाव है।। ८१।। उचित सरकारसे प्रसन्न धर्मनाथने समीपमें आये हुए विदर्भराजका पूर्वोक्त वार्तालापसे बहुत सम्मान किया, पान देकर आनित्वत किया और तदुपरान्त उसे अपने निवास-स्थानके लिए विदा किया।। ८२।।

तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उच्छ्वसित हो रहा है ऐसे देवाधिदेव धर्मनाथने नगरके समीप वरदा नदीके तटकी योग्य तथा उत्तम भूमिपर सेनाको अविरोध ठहरानेके लिए सेनापतिको आज्ञा

दी ।। ८३ ।। इधर सेनापतिने जबतक प्रभुकी आज्ञा प्राप्त की उधर तब तक कुबेरने पहलेकी तरह शीघ ही वह नगर बना दिया जो कि देवोंके शिविरकी शोभाको जीत रहा था तथा अनेक गलियोंसे युक्त-कुण्डिनपुर जिसका उपनगर सा हो गया था।।८४।। हे नगरवासियो ! चुँकि आप लोगोंके पुरुषसे इन्द्रके शिखामिए, जगत्के स्वामी, रत्न-पुरके राजा महासेनके पुत्र श्री धर्मनाथ स्वामी आपके यहाँ पधारे हैं अतः आपलोग द्वार-द्वारमें, पुर-पुरमें और गली गलीमें पूर्णमत्तो-रथ होकर तोरणोंसे समुह्नस्ति नई-नई रङ्गावली बनाश्रो ॥ ८५ ॥ जो तुरहीके शब्दके समान मनोहर गीतोंसे मुखर हैं, उत्तम वेषभूषा से युक्त हैं। श्री शृङ्गारवतीके चिराजित तपश्चरणके फलस्वरूप सौभाग्यकी शोभाके समान जान पड़ती हैं और हाथोंमे दही, अक्षत, माला तथा दूर्वीदलसे युक्त पात्र धारण कर रही हैं वे धन्य स्त्रियाँ जिसका समागम बड़े पुरुवसे प्राप्त हो सकता है ऐसे इस वरकी. अगवानी करें ।। ८६ ।। हे राजाओं ! अब मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, सुनिए, इस समय श्री जिनेन्द्रदेवके पधारनेपर व्यापलोगोंको शृङ्गार-वतीकी कथा क्या करना है ? क्योंकि ये ग्रह ग्रादि ज्योतिष्क तभी तक दीप्तिको प्राप्त करनेके लिए वार्ता करते हैं जब तक कि समस्त संसार का चुड़ामिंग सूर्यदेव उदित नहीं होता ॥ ८७ ॥ इस प्रकार छुवेर निर्मित नगरमें रहनेवाले भगवान् धर्मनाथने विदर्भराजकी राजधानी में शीघ्र ही दरखधारी प्रतीहारीके शबुन रूप वचन सुनकर हृदयमें अपने कार्यकी सिद्धिको हुढ़ किया था।। ८८।।

इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

## सप्तदश सर्ग

अनन्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट वेषको धारण करने वाले एवं प्रताप-राजके प्रामाणिक जनोंके द्वारा बुलाये हुए भगवान् धर्मनाथ दूसरे दूसरे देशोंसे आये हुए राजाओंसे परिपूर्ण स्वयंवर भूमिमें पधारे ॥ १ ॥ केशरकी कीचसे युक्त उस खयंवर सभामें मोतियोंकी रङ्गावली ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कन्याके सौमाग्य एवं भाग्योदय रूप वृक्षोंकी नूतन बीजोंकी पङ्क्ति ही बोई गई हो ॥२॥ वहाँ उन्होंने कुण्डिनपुरके आभरण प्रतापराजके द्वारा विस्तारित एवं कीर्तिरूपी कलईकी कूचीसे षाकाश-मन्दिरको धवल करनेके लिए उद्यत ऊँचे-ऊँचे मञ्जोंके समृह देखे ।।३।। देवाधिदेव भगवान् धर्मनाथने शङ्कार-रूपी गजेन्द्र-विहारसे युक्त कीड़ा-पर्वतोंके समान उन मञ्जोंके समूह पर स्थित राजाओं और श्रानन्दसे समागत विमानवासी देवोंके बीच कुछ भी अन्तर नहीं पाया था।। ४।। अत्यधिक रूपके अतिशयसे युक्त श्री धर्मनाथ स्वामीने जलती हुई ऋगुरु धूपकी बत्तियोंसे किस राजाका मुख लज्जा रूपी स्याहीकी कूचीसे ही मानो काला हुआ नहीं देखा था ॥ ५ ॥ राजाञ्चॉने जिनेन्द्र भगवान्का आश्चर्यकारी रूप देख कर यह समका था कि उस समय 'यह कामदेव हैं' इस प्रकारके भ्रमसे महादेवजीने किसी अन्य देवको ही जलाया था।। ६ ॥

तदनन्तर मनुष्योंके हजारों नेत्रोंके पात्र भगवान् धर्मनाथ किसी इष्टजनके द्वारा दिखलाये हुए सुवर्णमय उन्नत सिंहासन पर श्रेणी-मार्गसे उस प्रकार आरूढ हुए जिस प्रकार कि इन्द्र वैजयन्त नामक अपने भवनमें आरूढ़ होता है ॥ ७॥ रत्नमय सिंहासन पर अधिरूढ श्री धर्मनाथ कुमार राजाश्रोंकी प्रभाको तिरस्कृत कर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयाचलकी शिखर पर स्थित चन्द्रमा ताराश्रोंकी प्रभाको तिरस्कृत कर सुशोभित होता है ॥ ८ ॥ श्रानन्द रूपी क्षीरसमुद्रको उद्घासित करनेवाले चन्द्रमाके समान श्रत्यन्त सुन्दर भगवान् धर्मनाथके दिखने पर किन नगर निवासिनी क्षियोंके नेत्र चन्द्रकान्त मिए नहीं हो गये थे—किनके नेत्रोंसे श्रानन्दके श्राँसू नहीं निकलने लगे थे ॥ ६ ॥

तदनन्तर जब मङ्गलपाठक लोग इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंकी कीर्ति को पढ़ रहे थे और ऋहंकारी कामदेवके द्वारा आस्फालित धनुपकी डोरीके शब्दके समान तुरहीवादित्रका शब्द सब छोर फैल रहा था तव सुवर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली कन्या हस्तिनी पर श्रारूढ़ हो बिस्तृत सिंहासनोंके बीच उस प्रकार प्रविष्ट हुई जिस प्रकार कि विजलीसे युक्त मेघमाला आकाशके बीच प्रविष्ट होती है ।।१०-११।। [युग्म] वह कुमारी नेत्र रूपी हरिएोंके लिए जाल थी, कामदेव-रूपी मृत्युको जीतनेवाली मन्त्र-शक्ति थी, शृङ्गार-रूपी राजाकी राजधानी थी, संसारके समस्त जीवोंके मनका मुख्य वशीकरण थी, सौन्दर्य रूपी सुधाके समुद्रकी तरङ्ग थी, संसारका सर्वस्व थी, उन्कृष्ट कान्ति-वाली थी, देवाङ्गनात्रोंको जीतनेवाली थी त्रौर एक होकर भी त्र्यनेक राजार्त्रोंके द्वारा कामसहित एक साथ देखी गई थीं।। १२-१३।। [युग्म] जिसका मध्यभाग एक मुष्टिके द्वारा बाह्य था ऐसी उस छुमारीको धनुषयष्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी शीघताके साथ बाग्गोंके द्वारा समस्त राजाओंको घायल किया था ॥ १४ ॥ उसके जिस-जिस अङ्गमें चक्षु पड़ते थे वहीं-वहीं कान्ति रूपी जलमें डूब जाते थे ञ्जतः ञयशिष्ट अङ्ग देखनेके लिए राजा लोग सहस्र नेत्र होनेकी इच्छा करते थे ।।१५॥ हिलते हुए हारोंके समूहसे सुशोभित [पक्षमें चलती

हुई धारात्र्रोंसे सुशोभित ] रत्ननोंकी शोभाका समय—तारुएयकाल [ पक्षमें वर्ष ऋतु ] प्रवृत्त होनेपर विशुद्ध पक्ष वाली [ पक्षमें पंखों वाली ] वह राजहंसी-श्रेष्ठ राजकुमारी [ पक्षमें हंसी ] राजाओं के मन रूपी मानस सरोवरमें प्रविष्ट हो गई थी ॥ १६ ॥ खभावसे रक्त-वर्ण चरण धारण करनेवाली राजकुमारीने ज्योंही भीतर चरण रक्खा त्योंही राजात्र्योंका स्फटिकके समान खच्छ मन उपाधिके संसर्गसे ही मानो उस समय ऋत्यन्त छनुरक्त [पक्षमें लालवर्गः] हो गया था ।। १७ ।। यह नरलोक कामदेवकी पताका तुल्य जिस श्टुङ्गारवतीके द्वारा दोनों लोकों—ऊर्ध्व एवं अधोलोकोंको जीतता था आश्चर्य है कि वह विधाताके शिल्प-निर्माणकी ऋन्तिम रेखा थी ॥ १८ ॥ उसकी भौंह धनुषतता थी, कटाक्ष वागा थे, रतन सर्वस्व खजानेके कलश थे, त्रौर नितम्ब अतुल्य सिंहासन था, इस प्रकार उसका कीन कीन सा अङ्ग कामदेवरूपी राजाके योग्य नहीं था ॥ १६॥ कमल जलमें डूबना चाहता है और चन्द्रमा उल्लङ्कन करनेके लिए आकाश-रूपी आंगनमें गमन करता है सो ठीक ही है क्योंकि उस सुलोचनाके द्वारा अपहत लक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके लिए तीनों लोकोंमें कौन-कौन क्लेश नहीं उठाते ? ।। २० ।। इसका वह स्तन-युगल सदाचारी [पक्षमें गोलाकार] श्रौर नितम्बभार उपाध्याय [पक्षमें स्थूल] कैसे हो सकता था जिन दोनोंने कि खयं अत्यन्त उन्नत होकर अपने अ।श्रित मध्यभागको अत्यन्त दीन बना दिया था।। २१ ॥ धन्य पुरुषोंके द्वारा उसका जो श्रङ्ग निवृ तिधाम—सुखका स्थान [पक्षमें मुक्तिका स्थान] बताया जाता था वह उसका स्तनयुगल ही था। यदि ऐसा न होता तो वहाँ गुर्णो—तन्तुत्र्योंसे [पक्षमें सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे] युक्त मुक्ता-मुक्ताफल [पक्षमें सिद्ध परमेष्ठी] कल ह रूपी पापसे निर्मुक्त होकर क्यों निवास करते ? ॥ २२ ॥

इस प्रकार उसके शरीरकी शोभाके अतिशयसे चमत्कृत हो चित्तमें कुछ-कुछ चिन्तन करनेवाले कौन-कौन राजा मानो कामदेवके शास्त्रोंसे आहत होकर ही अपने शिर नहीं हिला रहे थे।। २३।। राजा लोग चुपचाप मन्त्र पढ़ रहे थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे, और इष्ट चूर्ण फेंक रहे थे इसप्रकार इस अनन्य सुन्दरीको वश करनेके लिए क्या-क्या नहीं कर रहे थे ? ।। २४ ।। राजाओंकी विविध चेष्टाएँ मानो शृङ्गारके लीलादर्पण् थे इसीलिए तो उनमें कन्याके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतिबिम्बित होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता था।। २५।। कोई एक रसीला राजकुमार कामदेवकी धनुषलताके समान भौंहको ऊपर उठाकर मित्रोंके साथ करिकसलयके प्रयोगसे ऋभिनयपूर्ण विलास गोष्टी कर रहा था ।। २६ ।। कोई ट्सरा राजकुमार बार-बार गरदन टेढ़ीकर कन्वे पर लगा हुआ कस्तूरी का तिलक देख रहा था। उसका वह तिलक ऐसा जान पड़ता था मानो उत्कट रात्रुरूपी समुद्रसे पृथिवीका उद्धार करते समय लगा हुआ पङ्क ही हो।।२७। कोई एक राजकुमार मुखमें चन्द्रमाकी बुद्धिसे त्राये हुए मृगका सम्बन्ध रोकनेके लिए ही मानो लीलापूर्वक हिलते हुए कुएडलके रत्नोंकी कान्तिके द्वारा कर्ण-पर्यन्त खींचा हुआ इन्द्र-धनुष दिखला रहा था।।२८।। कोई दूसरा राजकुमार हाथका क्रीडा-कमल अपनी नाकके अप्रभागके समीप कर सूंघ रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था मानो सभामें अलक्ष्य-गुप्तरूपसे कमल-वासिनी लक्ष्मीके द्वारा अनुरागवश चुम्बित ही हो रहा हो।। २८।। कोई राजा अपने दोनों हाथोंके द्वारा नाखुनोंकी लालिमासे रक्तवर्ण अत-एव कामदेवके शस्त्रोंसे भिन्न हृदयमें लोगोंके रुधिरधाराका भारी भ्रम उत्पन्न करनेवाले हारको लीला-पूर्वक युमा रहा था।।३०॥ श्रौर कोई एक राजकुमार पानकी लालिमासे उत्कृष्ट श्रोष्टविम्बकी हाथकी

लाल लाल अंगुलियोंसे साफ कर रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था मानो दाँतोंकी कान्तिके छलसे शृङ्गार-सुधाका पान ही कर रहा हो ॥ ३१॥

तदनन्तर जिसने समस्त राजाव्योंके क्राचार ब्रौर वंश पहलेसे सुन रक्खे हैं तथा जिसके वचन अत्यन्त प्रगल्भ हैं ऐसी सुभद्रा नामक प्रतिहारी राजकुमारीको मालव-नरेशके पास हे जाकर इस प्रकार बोली ॥ ३२ ॥ यह निर्दोष शरीरका धारक अवन्ति देशका राजा है जो मध्यम न होकर भी [पक्षमें उत्तम होकर ] मध्यम लोकका पालक है और जिस प्रकार समस्त ग्रह भ्रुव नक्षत्रका अनु-गमन करते हैं उसी प्रकार समस्त राजा जिस सर्व शक्तिसम्पन्नका त्रानुगमन करते हैं ॥ ३३ ॥ जिसके प्रस्थानके समय समुद्रके तट-वर्ती पर्वतोंके किनारे टूटने लगते हैं और ऊँचे-ऊँचे दिग्गजोंके मरडल नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं खतः नगाड़ोंके शब्दोंसे दिशाएँ एसी सुशोभित होने लगती हैं मानो स्पष्ट श्रदृहास ही कर रही हो ॥३४॥ क्षत्रियोंका अभाव होनेके कारण रागसे और याचक न होनेके कारण इच्छा-पूरक दानसे निवृत्त हुन्या इसका हाथ केवल क्षियोंके स्थूल स्तन प्रदेशके भोगके योग्य रह गया है ॥३५॥ इसके इस चरण-युगलको कौन-कौन राजा प्रणाम नहीं करते ? प्रणाम करते समय राजाओं के भु के हुए मस्तकोंकी मालात्र्योंसे जो भ्रमर निकल पड़ते हैं उनके छलसे ऐसा जान पड़ता है मानो पृथिवीके २ष्ठ पर लोटते हुए ललाटोंसे विकट भींहे ही टूट-कर नीचे गिर रही हों ॥ ३६ ॥ इस पतिको पाकर जब तुम उज्ज-यिनीके राजमहत्तकी शिखरके अवभाग पर अधिरूढ़ होस्रोगी तब रात्रिकी बात जाने दो दिनके समय भी तुम्हारा यह मुखचन्द्र सिप्रा नदीके तटवर्ती उद्यानमें विद्यमान चकोरीके नेत्रोंको आनन्द करने वाला होगा ॥ ३७॥

तदनन्तर वचन समाप्त होने पर श्री मालव-नरेश से जिसने ऋपनी दृष्टि हटा ली है ऐसी कन्याको अन्तरङ्गका अभिप्राय जाननेवाली सुभद्रा दूसरे राजाके पास ले जाकर पुनः इस प्रकार कहने लगी।।३८।। जो दुष्कर्मका विचार रोकनेके लिए ही मानो सदा प्रजाके मनमें प्रविष्ट रहता है और जो अन्याय रूपी अग्निको बुक्तानेके लिए जलके समान है ऐसे इस मगधराजको छागे देखिये।। ३८॥ समस्त क्षुद्र रात्रुरूपी कएटकोंको दूर करनेवाले इस राजाकी कीर्ति तीनों लोकोंमें सुखसे भ्रमण करती है परन्तु विशाल वक्षःखल पर निवास करनेकी लोभी राजलक्ष्मी दृर-दूरले आती रहती है।। ४०॥ दया दाक्षिएय त्रादिगुर्गोंसे वशीभूत गोमण्डल-पृथिवीमण्डल [ पक्षमें रस्सियों से निवद्ध गोसमूह ] का प्रयन्न पूर्वक पालन करनेवाले इस राजाने दूधके प्रवाहके समान उज्ज्वल यशके द्वारा समस्त ब्रह्मारड रूपी पात्रको भर दिया है ॥ ४१ ॥ चूँकि यह राजा स्वयं ज्ञातप्रमाण है परन्तु इसका यश अप्रमाण है यह स्वयं तरुण है परन्तु इसकी लक्ष्मी युद्धा है [पक्ष्में वित्तृत है ] अतः हे कल्याणि ! देववश श्रातुल्य परिश्रहको धारण करनेवाले इस राजाकी तुम्हीं श्रातुकूल भार्या हो ॥ ४२ ॥ जित प्रकार विषम वाणोंकी शक्तिमे मर्मको विदारण करनेवाली धनुर्लंता आकृत्यमाण होने पर भी शत्रुसे पराङ्मुख होती है उसी प्रकार विषमवागा-कामकी शक्तिसे ममैको विदारण करने वाली वह राजकुमारी प्रतिहारीके द्वारा प्रयत्न पूर्वक आकृष्यमाण होने पर भी अनिष्ट रूपको धारण करनेवाले उस राजासे पराङ्मुख हो गई थी॥ ४३॥

जिस प्रकार कोई सरोवरमें देदीप्यमान प्रतापकी धारक सूर्य-किरगोंके समूहके पास कुमुद्धती—कुमुदिनीको ले जाता है उसी प्रकार वह प्रतिहारी कुस्सित हर्षको धारण करनेवाली उस इन्दुमतीको

देदीप्यमान प्रतापके धारक ब्रङ्गराजके समीप ले जाकर निम्न वचनः बोली ॥ ४४ ॥ यह राजा यद्यपि श्रङ्ग है—[ श्रङ्ग देशका राजा है ]. फिर भी मृगनयनी स्त्रियोंके लिए अनङ्ग है-काम है! खयं राजा चन्द्र है फिर भी शत्रुक्षोंके लिए चएडरुचि—सूर्य [ प्रतापी ] है और स्वयं भोगोंसे छहीन—शेषनाग [ पक्षमें सहित ] है फिर भी द्विजिह्वों—सर्पोंको नष्ट करनेवाला [पक्षमें-दुर्जनोंको नष्ट करने वाला ] है अथवा ठीक ही तो है महापुरुषोंके चरित्रको कौन जानता. है ॥ ४५ ॥ इसकी शत्रुक्षियोंके मुखोंपर निर्गत त्राश्रुधाराश्चोंके समूहके छलसे मूल उखड़ जानेके कारण ही मानो पत्र लताएँ पुनः किसी प्रकार अङ्कुरको प्राप्त नहीं होती ॥ ४६ ॥ इसने युद्धके समय अपनीः रानाको साक्षी किया, तलवारको जामिनके रूपमें खीकार किया, श्रीर अन्तमें कृतकृत्यकी तरह पत्र—सवारी [पक्षमें दस्तावेज ] लेकर शत्रुत्रोंकी लक्ष्मीको अपना दास बना लिया है ॥ ४०॥ इसके मुख-चन्द्रकी शोभाको चाहता हुआ चन्द्रमा कभी तो गङ्गाकी उपासनाः करता है, कभी महादेवजीका आश्रय लेता है, कभी अपने आपके विभागकर देवोंके लिए दे देता है ऋौर कभी दौड़कर आकाशमें अधिरूढ़ होता है ॥ ४८ ॥ यदि 'यौवनसम्बन्धी विलास-लीलाके सर्वस्वका उपभोग कहूँ' ऐसा तेरा मनोरथ है तो स्त्रियोंके मनहूपी मानसरोवरके राजहंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामदेव स्वरूप इस राजाको स्वीकार कर ॥ ४६ ॥ यद्यपि वह ग्रीघ्मकालीन सूर्यके समान तेजस्वी कामके श्रह्मोंसे संतप्त थी फिर भी जिस प्रकार निर्मल मानसरोवरमें रहनेवाली राजहंसी पत्वल—खल्प जलाशयमें प्रेम नहीं करती भले ही उसमें कमल क्यों न खिले हों उसी प्रकार उसने उस राजासे प्रेम नहीं किया था भले ही वह वर्धमान कमला-लक्ष्मीसे सहित था ॥ ५० ॥

तदनन्तर द्वार पालिनी सुभद्रा, बुमारीको जिसका मुख संपूर्ण चन्द्रमाके समान है, कन्बे ऊँचे उठे हुए हैं, वद्धाःस्थल विशाल है अगैर नेत्र कमलके समान हैं ऐसे कलिङ्ग देशके राजाके पास ले जाकर इस प्रकार बोली ॥ ५१ ॥ हे चकोरके समान सुन्दर नेत्री वाली राजकुमारी ! अत्यन्त प्रतापी सूर्यके देखनेसे बार-बार खेदको प्राप्त हुए चक्षु सुख-सन्तोष प्राप्त करनेके लिए नेत्रोंसे अमृत भराने वाले इस राजा पर [पक्षमें चन्द्रमा पर ] साक्षात् डाल ॥ ५२ ॥ मन्दरगिरिके समान स्थूल शरीरवाले इस राजाके हाथियोंके द्वारा निरन्तर मथे गये समुद्रने, महादेवजीके द्वारा निरीत गरग्के लाधन-भूत कालकृट विपके प्रति वड़े दुःखके साथ शोक प्रकट किया है इसके उतुङ्ग हाथियोंकी चेष्टा देख यह यही सोचा करता है कि यदि विष बाहर होता और महादेवजीके द्वारा प्रस्त न होता तो उसे खाकर में निश्चिन्त हो जाता—आत्मघात कर लेता ॥ ५३ ॥ चूँकि उसने युद्धमें हाथसे बागा छोड़नेवाली [पक्षमें भ्रमर छोड़नेवाली ] धनुषरूपी लताको खींचा था खतः उससे तीनों जगत्को खलंकुत करनेके योग्य यशरूपी पुष्प प्राप्त किया था ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार चित्तमें चमत्कार उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त उदार, नवीन और रसोंसे अत्यन्त सुन्दर अर्थको पाकर सरस्वती अतिशय प्रसन्न [प्रसादगुर्गोपेत ] और प्रशंसनीय हो जाती है उसी प्रकार चित्तमें आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली अत्यन्त उदार, नवीन एवं रसोंसे अत्यन्त सुन्दर इस पतिको पाकर तुम प्रसन्न तथा अत्यधिक प्रशंसनीय होस्रो ॥ ५५ ॥ यद्यपि वह राजकुमार वैभवके प्रयोग से अत्यन्त निर्मल शरीरवाला एवं स्वयं सदाचारी था फिर भी राजकुमारीने उससे अपने निक्षित चक्षु उस प्रकार खींच लिये जिस प्रकार कि चकोरी चन्द्र सममकर निश्चित्र चक्षुको दर्पणके बिम्बसे खींच लेती है भले ही वह दर्पणका विम्ब भत्मके प्रयोगसे अत्यन्त निर्मल और गोल क्यों न हो ॥ ५६ ॥

मनुष्योंकी प्रकर्षतारूपी उपनिषद्की परीक्षा करनेमें चतुर प्रतिहारी व्यव विदर्भराजकी पुत्रीको दक्षिण देशके राजाके त्रागे ले जाकर इस अकार कहने लगी।। ५७॥ जिसका मुख लीलापूर्वक चलते हुए कुएडलोंसे मरिडत है एवं शरीरकी कान्ति उत्तम सुवर्णके समान है ऐसा यह पाएड्य देशका राजा उस उत्तुङ्ग सुवर्शगिरिके समान जान पड़ता है जिसकी कि शिखरके दोनों और सूर्य-चन्द्रमा घूम रहे हैं ।। ५८ ॥ यह संताप दृर करनेके लिए पराक्रमसे राजाओं के समस्त वंशोको निर्मूल उखाड़कर [ पक्षमें-पर्वतोंके समन्त बांस जड़से उखाड़ कर ] पृथिवी पर एकछत्र अपना राज्य कर रहा है ॥ ५६ ॥ इस धनुर्धारी राजाने युद्धके समय अपने असंख्यात तोक्ष्ण वाणोंसे शीब ही क्षत शरीर कर किस शत्रु-योद्धाको वीर रसका अपात्र नहीं बना दिया था ॥ ६० ॥ हे तन्वि ! तू इस युवाके द्वारा गृहीतपासी होकर अपने श्वासोच्छ्वासकी समानता रखने वाली मलय-समीरकी उस जन्मभूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे श्रेष्ठ है और तेरी सखीके समान है।। ६१।। हे तन्व ! तू कवाकचीनी, इलायची, लवली श्रौर लौंगके वृक्षोंसे रमणीय, समुद्रके तटवर्ती पर्वतोंके उन किनारों पर कीड़ा करनेकी इच्छा कर जिनमें कि सुपारीके वृक्ष ताम्बूलकी लताओंसे लीलापूर्वक अवलम्बित है।। ६२॥ सुभद्राने सब कुछ कहा किन्तु जिस प्रकार सूर्यकी कान्ति देख कुमुदिनी और चन्द्रमाकी कान्ति देख कमलिनी ज्ञानन्दके समृहसे युक्त नहीं होती उसी प्रकार वह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख देववश त्रानन्द-समूहसे युक्त नहीं हुई ॥ ६३ ॥

जो राजा उस शृङ्कारवतीके द्वारा छोड़ दिये गये थे वे सम्य-ग्दर्शनकी भावनासे त्यक्त जैनेतर लोगोंके समान शीघ्र ही पाताल [नरक] तलमें प्रवेश करनेके लिए ही मानो अत्यन्त नम्र मुख हो गये थे ।। ६४ ।।

तदनन्तर जिस प्रकार उत्तम जलको धारण करनेवाली महानदी किन्हीं भी पर्वतोंसे न रुक कर अच्छी तरह समुद्रके पास पहुँचती है उसी प्रकार उत्तम स्नेहको धारण करनेवाली शृङ्गारवती कर्णाट, लाट, द्रविड और आन्ध्र आदि देशोंके किन्हीं भी मुख्य राजाओंसे न रुककर ब्यच्छी तरह श्री धर्मनाथ स्वामीके समीप पहुँची ॥ ६५ ॥ चूँकि इसके नेत्र कानोंके उल्लङ्खन करनेमें उल्करिठत थे [ पक्षमें वेदोंके उल्लङ्घन करनेमें उद्यत थे ], इसकी भौंह कामदेवके धनुषके साथ द्वेष रखती थी [पक्षमें मनुस्मृति आदिमें प्रणीत धर्मके साथ द्वेष रखती थी], श्रौर इसके चरणोंका प्रचार [पक्षमें-वैदिक प्रसिद्ध पद पाठ ] मूढ़ ब्राह्मणों स्त्रीर बुद्धके श्रद्ध तवादको नष्ट करता था [ पक्षमें-हंस पक्षियोंके सुन्दर गमनकी श्रद्धे तताको नष्ट करता था ] \_ श्रतः यह धर्मविषयक कलङ्कको धारण करनेवाले अन्य प्रजापति, श्रीपति श्रौर वाक्पतिके दर्शनों--सिद्धान्तोंको छोड़ [ पक्षमें-बैलका चिह्न धारण करनेवाले प्रजापति, लक्ष्मीपति और विद्वानोंके अव-लोकनोंको छोड़ ] सर्वोङ्ग रूपसे एक जिनेन्द्र भगवान्में ही अनुरक्त हुई थी ।।६६—६७। [युग्म] दोनों श्रोरसे निकलते हुए हर्षाशुश्रोंकी धारासे सहित वह मृगाक्षी ऐसी जान पड़ती थी मानो लम्बी-लम्बी भुजाञ्चोंके श्रव्रभाग फैलाकर बड़ी उत्करठाके साथ इन धर्मनाथका **आलिङ्गन ही कर रही हो ॥ ६८ ॥** 

तद्नन्तर श्राकारवश उसके कामसम्बन्धी विकारका चिन्तन करनेवाली सुभद्राने जिनेन्द्रभगवान्के गुण्-समृह्की कथामें श्रपने वाणीको कुछ विख्त कर लिया ॥ ६६ ॥ गुण्।धिक्यकी प्रतिपत्तिसे इन्द्रकी प्रतिभाको कुण्ठित करनेवाले इन स्वामी धर्मनाथका मेरे वचनोंके द्वारा जो वर्णन है वह मानो दीपकके द्वारा सूर्यका दशैन करना है ॥ ७० ॥ इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा

पृथिवीका शासन करते हैं। पृथिवीका भार धारण करनेवाले धर्म-नामा राजकुमार उन्होंके विजयी कुमार हैं—सुपुत्र हैं ।।७१।। इनके जन्मके पन्द्रह माह पहले घर पर वह रत्नवृष्टि हुई थी कि जिससे दरिद्रता-रूपी धूलि मनुष्योंके स्वप्नगोचर भी नहीं रह गई थी।।७२॥ देवोंके द्वारा लाये हुए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जन्माभिषेक हुआ था तब तर हुआ सुवर्णगिरि [ सुमेरु ] भी कैलास हो गया था ।। ७३ ।। सौन्दर्य-लक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेवाले इन धर्मनाथ स्वामीके रूपके विषयमें क्या कहें ? क्योंकि उसे देखकर ही इन्द्र स्वभावसे दो नेत्र वाला होकर भी श्राश्चर्यसे सहस्र नेत्र वाला हो गया था ॥ ७४॥ लक्ष्मी यदापि चक्कल है तथापि प्रकृष्ट गुर्गोंमें अनुरक्त होनेके कारण इनके वक्षःस्थलसे विचलित नहीं हुई यह उचित ही है परन्तु कीर्ति बड़े-बड़े प्रबन्धोंके द्वारा बद्ध होने पर भी तीनों लोकोंमें घूम रही है यह आश्चर्यकी बात है ॥७५॥ इनकी बुद्धि वक्षःस्थलके समान विशाल है, चरित्र लोचनके समान निर्मल है, श्रौर कीर्ति दाँतोंकी प्रभाके समान शुक्त है, प्रायः इनके गुण इनके शरीरके अनुसार ही हैं॥ ७६॥ हे सुन्दरी ! जिनके चररा-कमल युगलकी धूलि देवाङ्गनात्र्योंको भी दुर्लभ है उन गुरासागर धर्म-नाथ स्वामीकी गोदको पाकर तुम तीन लोकके द्वारा वन्दनीय होस्रो ।।७७।। इस प्रकार कुमारी शृङ्गारवतीने ऋपने शरीरमें देखने मात्रसे प्रकट हुए वह रोमाञ्च दिखलाये जो कि सुभद्राके द्वारा उपर्युक्त वर्र्यान होनेपर दूने हो गये थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र विष-यक मृतिंघारी अभिलाषा ही हो॥ ७८॥ इस प्रकार जानकर भी जब सखी हँसकर हस्तिनीको आगे बढ़वाने लगी तब चछाल हस्त-कमलवाली कुमारीने लज्जा छोड़ शीघ्र ही उसके वस्त्रका अञ्चल खींच दिया ॥ ७६ ॥ जिसके हस्ताप्र रूपी कमल कम्पित हो रहे हैं

ऐसी कुमारी इन्दुमतीने सुन्दर शरीरके घारक श्री धर्मनाथ खामीके करठमें प्रतिहारीके हाथों-द्वारा ले जाई हुई वरमाला डाल दी ॥८०॥

सीमारहित सौभाग्य-रूपी समुद्रकी वेलाकी तरङ्गके समान जिनेन्द्रदेवके वक्षःस्थल-रूपी तट पर समुल्लिसत होनेवाली वह वर्माला इन्दुमतीके पुर्यरूपी पूर्ण चन्द्रका उदय कर रही थी॥ ८१॥ ऐसा जान पड़ता है कि प्रयक्षशाली विधाताने श्री धौर मनुष्यरूपी रल्लोंका खजाना मानो अभी-स्थभी ही खोला हो क्योंकि इस युगलके समान अन्य रूप पहले न कभी दिखा था और न अभी दिख रहा है ॥ ८२॥ इस प्रकार जिनके आगे-आगे विदर्भराज चल रहे हैं ऐसे धर्मनाथ स्वामी नागरिक लोगोंकी परस्परकी कथाओंको सुनते हुए नगरमें राजपुत्रीके साथ उस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार कि आत्मा अपनी कर्म-चेष्टाओंके साथ शरीरमें प्रविष्ट होता है॥ ८३॥

अन्य राजा लोग उस वरको वधू द्वारा वृत देख निष्प्रम होते हुए उस प्रकार यथा स्थान चले गये जिस प्रकार कि नक्षत्रों के समृह कान्ति-सम्पन्न सूर्यको देखकर यथा-स्थान चले जाते हैं ॥ ८४ ॥ स्वयंवर देखनेके लिए आये हुए देव विद्याधरोंकी उन्नत ध्वजाओं के वस्नोंसे वह विद्मराजकी राजधानी ऐसी जान पड़ती थी मानो विविध प्रकारके वस्न समर्पण करनेमें तत्पर ही हो ॥ ८५ ॥

तदनन्तर मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर बाजोंके बजने पर नगर-निवासिनी श्रियोंकी चेष्टाएँ ठीक मयूरियोंकी चेष्टाञ्चोंके समान अन्तः-करणको उत्करिठत करनेवाली हुई थीं ॥ ८६ ॥ उन्हें देखनेके लिए उत्सुक किसी विशालाक्षीने हाथमें नूपुर, चरणमें कङ्कण, मुखमें लाक्षारस श्रीर नेत्रोंमें कस्तूरी धारण की थी ॥८०॥ आश्रो, श्राञ्चो, इधर धागे इनका, जगत्के मनको मोहित करनेवाला, रूप देखो— इस प्रकार उन्हें लक्ष्यकर नगरनिवासिनी श्रियोंका कोई महान्

कोलाहल उत्पन्न हुत्रा था ॥८८॥ उन्हें देखनेके लिए ब्रट्टालिकाब्रों, शालात्र्यों, बाजारों, चौराहों त्र्यौर गलियोंमें धूमनेवाली एवं बिखरे हुए केशपाशोंसे युक्त कितनी ही कमलनयना क्षियाँ अपने आपको कामदेवरूपी पिशाचके वशीभूत वतला रही थीं ॥ ८६ ॥ मुक्तामय, [ पक्षमें रोगरहित ] निर्मल रुचि, [ पक्षमें निर्मल श्रद्धासे युक्त ], श्रौर गुणोंसे युक्त [पक्षमें सूत्रसे सहित ] उन धर्मनाथरूपी सुन्दर हारके हृदयमें अवतीर्ण होने पर मनुष्योंकी भीड़-भाड़में ईर्ध्यासे ही मानो दृटते हुए हारको स्त्रियोंने छुत्रा भी नहीं था ।।६०।। कोई एक स्त्री पत्र रचनाओं के अंकुरों से एक कपोलको और अञ्जनसे एक नेत्र को सुशोभित कर एक स्तनको खोले हुए उनके सन्मुख जा रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो ऋर्धनारीश्वरपना ही धारण कर रही हो ॥९१॥ राजभवनको जानेवाले उन धर्मनाथका स्त्रश्चर्यकारी रूप देखकर मार्गमें स्त्रियाँ अपने शिर हिला रही थीं सो मानो आगे जानेका निषेध करनेके लिए ही हिला रही थीं ।।६२।। मनुष्यों-द्वारा नेत्रोंका मार्ग रुक जाने पर कोई स्त्री निर्भय हो बहुत ऊँचे जा चढ़ी थी सो ठीक ही है क्योंकि कामके पौरुषसे युक्त क्षियोंको असाध्य है ही क्या ? ।। ६३ ।। यद्यपि स्त्रियोंके शरीर पर श्रीधर्मनाथ स्वामीके दर्शनसे प्रकट हुए रोमाब्ब-समूहरूपी कवच विद्यमान थे फिर भी सुदृढ़ प्रहार करनेवाले कामदेव-रूपी वीरने वाणोंके द्वारा उनके मर्मस्थान भिन्न—खरिडत कर दिये थे।।६४।। कोई एक स्त्री व्यर्थका कोलाहल कर अपने आपको उनके दृष्टि-पथमें ले गई थी सो ठीक ही है क्योंकि दढ़ उपाय देखनेके लिए क्षियोंके कामरूपी तीसरा नेत्र उत्पन्न ही होता है ॥ ६५ ॥ उनके शरीरका सौन्दर्य-रूपी रसका प्रवाह यद्यपि वास्तविक अमृतका सहोदर था फिर भी नेत्रके अर्थ भागसे पिया गया था अतः नगरनिवासिनी स्त्रियोंकी दृप्तिके लिए

नहीं हुआ था।। ६६॥ बालकका आलिङ्गन कर उसके लिए मुखसे सुपारीका दुकड़ा समर्पित करनेवाली किसी स्त्रीने न केवल भगव-द्विषयक स्नेहकी परम्परा ही कही थी किन्तु अपनी चुम्बनविषयक चतुराई भी प्रकट की थी॥ ९७॥ धीवरता—मल्लाइपनेको [ पक्षमें विद्वत्ताको] प्राप्त श्री धर्मनाथ स्वामीके, सब ओर फैलनेवाली कान्ति रूपी जालमें रसवती स्त्रियोंकी मछलीके समान चक्कल दृष्टि वॅथनेके लिए सहसा जा पड़ी ।।६८।। जिसने ऊपर उठाई हुई भुजासे द्वारके ऊपरका काष्ट छू रक्खा है, जो भरोखेमें खड़ी है, जिसके पलकोंका गिरना दूर हो गया है तथा जिसका नाभिमण्डल दिख रहा है ऐसी कोई गौरवर्ण वाली स्त्री क्ष्मण भरके लिए सुवर्णकी पुतलीका भ्रम कर रही थी।। ९९।। चूँकि व्याकुल क्षियोंने अपना कामान्ध मन ही शीवतासे वहाँ फेंका था अतः अन्य सहायकोंका अभाव होनेसे वह पुनः लौटनेके योग्य नहीं रह गया था॥ १००॥ क्या यह चन्द्रमा है ? क्या यह कामदेव है ? क्या यह नारायण है और क्या यह कुवेर है ? अथवा संसारमें ये सभी शरीरकी शोभासे विकल हैं, विशिष्ट शोभाको धारण करनेवाला यह तो कोई अन्य ही विलक्ष्रण पुरुष है ? उस शृङ्गारवतीके चिरसञ्चित पुण्य कर्मकी रेखाको कौन उह्रह्मन कर सकती है ? जिसने कि निश्चित ही यह मनोरथोंका अगम्य प्राण्पति प्राप्त किया है-इस प्रकार अमृतधारा-के समान क्षियोंके वचनोंसे जिनके कान भर गये हैं ऐसे उत्तम कीर्तिके धारक श्री धर्मनाथ राजकुमार सम्बन्धीके ऊँचे-ऊँचे तोरखों से सुशोभित द्वार पर पहुँचे ॥ १०१-१०३ ॥ [ कुलक ] वहाँ यह हस्तिनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी श्रियोंने मङ्गलाचार किये, यक्षराज-कुबेरने हस्तावलम्बन दिया और इस प्रकार कमशः श्रंसुरके उत्तम एवं ऊँचे भवनमें प्रविष्ट हुए ॥ १०४ ॥ वहाँ श्वसुरने जिनके

विवाह-दीक्षासम्बन्धी समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये हैं ऐसे श्रीधर्मनाथ स्वामी चौकके बीच वधूके साथ सुवर्णका सिंहा-सन अलंकृत कर रहे थे।। १०५।। इसी समय उन्होंने द्वारपालके द्वारा निवेदित तथा पिताजीके द्वारा प्रेषित एक दूतको सामने देखा और उसके द्वारा प्रदत्त लेखका समाचार भी अवगत किया।।१०६॥

तद्नन्तर उन्होंने सुषेण सेनापितको बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुझे पिताजीने प्रयोजनवश बिना कुछ स्पष्ट किये ही राजधानीके प्रति बुलाया है अतः में वधूके साथ मनके समान अत्यन्त वेगसे रह्मपुर जाना चाहता हूँ और तुम शरीरकी तरह कार्यको पूरा कर सेनासिहत धीरे-धीरे मेरे पीछे आद्योगे।।१०००-१०८।। इस प्रकार उस अनुयायी सेनापितको आदेश देकर असुरकी सम्मत्यनुसार ज्यों ही प्रभु अपने नगरकी ओर जानेके लिए उत्सुक हुए त्यों ही कुबेरने उन्हें भक्तिपूर्वक अम्बरपुष्पके समान एक विमान समर्पित कर दिया।। १०६।। तदनन्तर आध्ये उत्पन्न करनेवाली श्रङ्गारवतीके द्वारा जिनका मुख-कमल अत्यन्त विकसित हो रहा है ऐसे इन्द्रसे भी श्रेष्ठ श्रीधर्मनाथ स्वामीने सूर्यके समान उस विमान पर आरु होकर उत्तर दिशाकी ओर प्रयाण किया और शीच्र ही उस रह्मपुरनगरमें जा पहुँचे जो कि विरहके कारण खेदसहित था तथा मकानों पर फहराती हुई चक्कल ध्वजाओंसे ऐसा जान पड़ता या मानो उन्हें बुला ही रहा हो।। ११०।।

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मकार्भयुदय महाकाब्यमें सत्रहवां सर्ग समाप्त द्वशा

## **ऋषादश** सर्ग

तदनन्तर समस्त सुख-समाचार सुनने एवं त्रानन्द धारण करने वाले महासेन महाराजके द्वारा जिसमें अनेक महोत्सव प्रवृत्त हुए हैं ऐसे रत्नपुर नगरमें श्रीधर्मनाथ स्वामीने हृद्यवल्लभाके साथ प्रवेश किया।। १।। जिस प्रकार चिन्द्रकासे सिंहत चन्द्रमा कुमु-दिनियोंके कुमुदोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस कान्तासे सहित त्र्यतिशय सुन्दर श्रीधर्मनाथ स्वामीने नगरनिवासिनी स्त्रियोंके नेत्र रूपी कुमुदौके वनको त्रानन्दित किया था॥२॥ मङ्गलाचारसे सुशोभित राजमहलमें प्रवेशकर सिंहासन पर बैठे हुए इन प्रभाव-शाली दम्पतिने उस समय कुलकी वृद्धात्र्योंके द्वारा आरोपित अक्षतारोहणविधिका अनुभव किया था॥३॥ वधू-वरके देखनेमें जिनके नेत्र सतृष्ण हो रहे हैं ऐसे माता-पिताको उस समय एक ही साथ वह सुख हुन्ना था जो कि अल्पपुरयात्मा मनुष्योंको सर्वथा दुर्लभ था और पहले जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था॥ ४॥ राजाने वह दिन स्वर्गरूपी नगरके समान समका था क्योंकि जिस प्रकार स्वर्गरूपी नगरमें नन्दनवनको देखनेसे त्र्यानन्द उत्पन्न होता हैं उसी प्रकार उस दिन भी नन्दन-पुत्रके देखनेसे त्रानन्द उत्पन्न हो रहा था, जिसप्रकार स्वर्गरूपी नगरदेवियाँ कल्पवृक्षोंकी कीड़ासे त्रज्ञलस होती हैं उसी प्रकार उस दिन भी तरुग िक्षयाँ सुन्दर रागकी लीलासे ऋलस थीं और खर्गरूपी नगर जिस प्रकार प्रारब्ध संगीतसे मनोहर होता है उसी प्रकार वह दिन भी प्रारब्ध संगीतसे मनोहर था॥५॥

तदनन्तर महाराज महासेनने दूसरी शृङ्गारवतीके समान

पृथिवीको कौतुकयुक्त हाथसे प्रहण करानेके लिए सभामें बैठे हुए पुत्र श्रीधर्मनाथसे बड़े खादरके साथ निम्न प्रकार कहा ॥ ६ ॥ मेरा जो मन त्रापके जन्मके पहले जङ्गली प्राणीकी तरह अन्यकी बात जाने दो राज्य रूपी तृरणमें भी रोककर पाला गया था आज वह बन्धनरहित हो विषयोंमें निःस्पृह होता हुट्या वनके लिए ही दौड़ रहा है ॥ ७ ॥ मैंने राजाओं के मुकुटोंमें लगी हुई रत्नमयी पाषासा पट्टिकान्त्रोंके समूहमें वज्जके समान कठोर प्रताप रूपी टांकीके द्वारा अपने देदीप्यमान आज्ञाक्षरोंकी मालारूप प्रशस्ति अङ्कित की है ॥८॥ मैंने यशको समस्त संसारका आभूषण बनाया है, सम्पत्तिके द्वारा कुशल मनुष्योंको कृतकृत्य किया है और आपके द्वारा हम पुत्रवान मनुष्योंमें प्रधानताको प्राप्त हुए हैं इससे बढ़कर श्रौर कौनसी वस्तु है जो मुझे इस जीवनमें प्राप्त नहीं हुई हो ॥ ६ ॥ एक चतुर्थ पुरुषार्थ-मोक्ष ही अवशिष्ट रह गया है अतः मेरा मन वास्तवमें अब उसे ही प्राप्त करना चाहता है अथवा अन्य कोई वस्तु आदर-पूर्वक प्राप्त करने योग्य हो तो आप उसका अच्छी तरह योग्य विचार कीजिए।। १०।। जब तक आँधीके समान बुढ़ापा आकर शरीर-रूपी कुटियाको अत्यन्त जर्जर नहीं कर देता है तब तक मैं श्रीजिनेन्द्रदेवके द्वारा वतलाये हुए मार्गेसे शीघ ही अविनाशी गृह-मुक्ति-धामको प्राप्त करनेका प्रयत्न कहँगा।। ११।। साधुजन उसीः अपत्यकी इच्छा करते हैं जिससे कि उसके पूर्वज पतित न होते हों। चूँकि आप अपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते हैं अतः आपके द्वारा संसारमें पतित होता हुआ मैं उपेक्षणीय नहीं हूँ ॥ १२ ॥ इसलिए हे नीतिज्ञ ! त्र्यनुमित दो जिससे कि मैं त्र्यपना मनोरथ सिद्ध करूँ । इस पृथिवी-मण्डलके चिरकाल तक आपके भुजदण्डमें शयन करने पर शेषनाग भार रहित हो-सुख वृद्धिको प्राप्त हो ॥ १३ ॥

त्राप लोकत्रयके गुरु हैं अतः आपको शिक्षा देना सूर्यको दीपक की किरण दिखाना है—यह जानकर मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें ममताजनित मोह ही कारण है ॥ १४ ॥ गुर्णोंका खूब अर्जन करो क्योंकि उत्तमगुणोंसे युक्त [ पक्षमें उत्तम डोरीसे युक्त ] मनुष्य ही कार्यों में धनुषके समान प्रशंसनीय होता है, गुर्णोसे रहित [ पक्षमें डोरीसे रहिता] मनुष्य बागाके समान श्रत्यन्त भयंकर होने पर भी क्ष्णभरमें वैलक्ष्य-दुःख [ पक्षमें लक्ष्यभ्रष्टता ] को प्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ यद्यपि त्र्याप समस्त श्रङ्गोंकी रक्षा करनेमें विद्वान् हैं फिर भी मन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हैं। क्योंकि पिशाचीके समान लक्ष्मीके द्वारा राज्यरूपी आंगनमें स्वलित होता हुच्या कौन राजा नहीं छला गया।। १६।। भ्रमरोंका समृह जिस प्रकार कोष-कुड्मलरहित कमलको आक्रान्त कर देता है उस प्रकार वद्धकोष-कुड्मलसहित फमलको आकान्त नहीं कर पाता अतः राजाको चाहिए कि वह रात्रुजनित तिरस्कारके रोकनेमें समर्थ कोषसंग्रह−खजानेका संग्रह करे ॥ १७॥ स्नेहका भार न छोड़ने वाले [ पक्षमें तेलका भार न छोड़ने वाले ] आश्रित जनकी विभूति प्राप्त करनेके लिए सिद्धार्थसमूह-कृतकृत्य [पक्षमें पीतसर्षप<sup>\*</sup>] बनाद्यो। क्योंकि उसे पीडित किया नहीं कि वह स्नेह [पक्षमें तेल] छोड़कर तत्थ्या खल-दुर्जन [ पक्षमें खली ] होता हुआ पुनः किसके द्वारा रोका जा सकता है ? ॥ १८॥ उस प्रसिद्ध समुद्रको मन्दरागोपहत-मन्दरगिरिके द्वारा उपहत होनेके कारण [पक्षमें मन्दस्तेह मनुष्योंके द्वारा उपहत होनेके कारण ] तत्काल हस्ती तथा लक्ष्मीका भी त्याग करना पड़ा था—ऐसा जानते हुए ही मानो आप कभी भी मन्दराग-मन्दरनेह [पक्षमें मन्दराचल] जनोंको अपने पास न करेंगे।। १९।। जो निर्लंज रांगामें उत्तम मिएके

समान श्रयोग्य कार्यमें योग्य पुरुषको लगाता है वह विवेकसे विकल एवं श्रौचित्यको न जाननेवाला राजा सत्पुरुषोंका श्राश्रय कैसे हो सकता है ?।। २०।। तुम निरन्तर उस ऋतज्ञताका आश्रय लो जो कि धन-सम्पदात्र्योंके लिए अचिन्त्य चिन्तामिए है, कीर्ति-रूपी वृक्षका अविनाशी मुख्य स्थान है और राज-परिवारकी माता है।। २१।। निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेता है वह केवल तुच्छताको प्राप्त होता है। जिसका उदर ऋपने ऋपमें समस्त संसारको भरने वाला है ऐसा विष्णु बलि राजाकी आरा-धना करता हुआ क्या वामन नहीं हो गया था ?।। २२।। जो कार्यंके कर्गाधारकों-निर्वाहकों [ पक्षमें खेवटियों ] का अनादर कर नौकाकी तरह इस नीतिका छाश्रय लेते हैं वे दीन-जन विरोधीरूपी श्राँधीसे विस्तृत-लहराती हुई विपत्तिरूपी नदीको नहीं तिर पाते हैं ॥ २३ ॥ तुम इस संसारमें भयंकर तेजके द्वारा क्रम-क्रमसे कूपदेश-क़ुत्सित उपदेश वालोंके समान [ पश्चमें कूप प्रदेशके समान ] ऋन्य जड़ाशयों-मूर्खों [पक्षमें तालाबों ] को सुखा दो जिससे कि घट-धारिखी-पनहारिनके समान लक्ष्मीके द्वारा तुम्हारी खङ्गधाराका जल न छोड़ा जा सके ॥२४॥ ये तेजस्वी जन भी किसी समयकी अपेक्षा कर ही अधिक एवं शीघ प्रकाशमान हो पाते हैं। क्या पौष माहमें सूर्य उस हिमके द्वारा कृत तिरस्कारको नहीं सहता ?।। २५।। जिसकी पिछली सेना शुद्ध-निश्छल है ऐसा राजा मन्त्री आदि प्रकृति-वर्गको कुपित न करता हुन्या विजयके लिए शत्रुमण्डलकी **अोर प्रयास करे। जो इस प्रकार बाह्य व्यवस्थाको धारस करता** हुआ भी अन्तरङ्ग शत्रुओंको नहीं जीतता वह विजयी किस प्रकार हो सकता है ? श्रतः विजयके इच्छुक विजिगीषु राजाको सर्वप्रथम अन्तरङ्ग रात्रुओंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि कुराल

मनुष्य अग्निसे प्रव्वलित घरकी उपेक्षा कर अन्य कार्यों में कैसे व्य-वसाय कर सकता है ? ॥ २६-२७॥ सन्धि, विग्रह आदि छह गुगा भी उसी राजाके लिए गुएकारी होते हैं जो कि उनका यथायोग्य **ब्रारम्भ करना जानता है। विना विचारे कार्य करनेवाले मनुष्यका** निःसन्देह उस प्रकार नाश होता है जिस प्रकार कि तक्षक सपैसे मिंग प्रहरण करनेके इच्छुक मनुष्यका होता है।।२८॥ जिसका छाशय मद्-गर्वसे मोहित हो रहा है ऐसा राजा कर्तव्य कार्यों में पद-पद पर स्खलित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरद ऋतुके चन्द्रमाकी कान्ति तथा कुन्दके फूलके समान उज्ज्वल मेरा यशरूपी वस्त्र सब स्रोरसे नीचे खिसक रहा है ॥२९॥ जो हृदयको स्रानन्दित करनेवाली, धर्मद्वारा प्रदत्त लक्ष्मीका उपमोग करता हुआ भी धर्मको नष्ट करता है वह मृद् श्रकृतज्ञ चित्तवाले दुर्जनोंके त्रागे प्रतिष्ठाको प्राप्त हो ।। २० ।। राज्यपदका फल सुख है, वह सुख कामसे उत्पन्न होता है ख्रौर काम द्यर्थसे । यदि तुम इन दोनोंको छोड़कर केवल धर्मकी इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है। उससे अच्छा तो यही है कि बनकी सेवाकी जाय।। ३१॥ जो राजा व्यर्थ और काम-प्राप्तिकी लालसा रख अपने धर्मके मर्मौका भेदन करता है वह दुर्भीत फलकी इच्छासे समूल वृक्षको उखाङ्ना चाहता है ॥ ३२ ॥ जो इस समय नतवर्गसम्पदा-सेवकादि समूहकी सम्पत्तिकी श्रौर द्यागामी कालमें अपवर्ग-मोक्षकी इच्छा करता है [पक्षमें तवर्ग श्रौर पवर्गकी इच्छा नहीं करता ] वह बुद्धिमान निर्वाध रूपसे कमराः सर्वप्रथम त्रिवर्ग-धर्म, अर्थं और कामकी ही सेवा करता है [ पक्षमें कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग] इन तीन वर्गीकी ही सेवा करता है ॥ ३३ ॥ गुरुव्योंकी विनयको प्रकाशित करता हुव्या राजा इस लोक तथा परलोक-दोनों ही जगह मङ्गलका स्थान होता है। यदि वही राजा श्रविनीत-विनयहीन [ पक्षमें-मेषरूप वाहन पर भ्रमण करनेवाला ] हुन्या तो त्र्यप्तिके समान प्रज्वलित होता हुन्या त्रपने समस्त आश्रयको जला देता है ॥ ३४ ॥ चूँकि राजा धन देता हुआ भी उस प्रकार संतुष्ट नहीं होता जिस प्रकार कि सामका प्रयोग करता हुन्त्रा संतुष्ट होता है अतः अर्थसिद्धिके विषयमें अन्य उपाय सामके साम्राज्यकी तुलापर नहीं बैठ सकते ॥ ३५॥ सत्पात्रके लिए इच्छित पदार्थं प्रदान करते हुए तुम इस लोकमें प्रसिद्धिके परम पात्र होगे । जिसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्रके विषयमें याचक-जन 'यह रामचन्द्रजीके द्वारा बाँधा गया', और 'खगस्त्यमुनिके द्वारा पिया गया' ऋादि क्या-क्या ऋपवाद नहीं करते ? ॥ ३६ ॥ यदि कुपण मनुष्यके धनके द्वारा किया हुन्छा त्रात्यन्त भयङ्कर पाप न फैलता तो यह पृथिवी लोक-व्यवहारसे रहित हो प्रतिदिन श्राभ्यन्तरकी ऊष्मासे क्यों पचती ?-संतप्त होती रहती ? ॥ ३७॥ शत्रुके किसी भी प्रयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका समूह फलकी इच्छा करनेवाले चतुर मनुष्योंके द्वारा अच्छी तरह रक्षा करने योग्य है क्योंकि भेदको प्राप्त हुन्या यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका समूह पुनः जम नहीं सकता॥ ३८॥ बलपूर्वक दिया हुन्ना दण्ड श्रस्थान निवेशी श्रमसे राजाश्रोंके विषय-मार्गमें प्रवृत्त हुए श्रपने आपको अन्ध सिद्ध करता है और दण्डधारीको गिरा भी देता है ॥३६॥ जो व्यर्थ-रूप सम्पत्तिके द्वारा न मित्रोंको सन्तुष्ट करता है, न प्रजाकी रक्षा करता है, न भृत्योंका भरण-पोषण करता है, और न भाई-चन्धुत्र्योंको त्रपने समान ही बनाता है तो वह राजा कैसे कहलाता है ? ॥४०॥ इस लोकमें मृत्युको प्राप्त हुन्या भी राजा जिनके सुभाषित-रूपी अमृतके कर्णोंसे शीघ्र ही जीवित हो जाता है उन महाकवियोंसे भी बढ़कर यदि उसके कोई बान्धव हैं तो इसका विचार करो ॥४१॥

यह पृथिवी किन-किनके द्वारा उपभुक्त नहीं हुई परन्तु किसीके भी साथ नहीं गई फिर भी समस्त राजाओं के देदी प्यमान गुण-समूहकी विजयसे उत्पन्न सुयश उस पृथिवीका फल कहा जा सकता है ॥४२॥ अधिक क्या कहा जाय १ तुम उन अनन्यतुल्य गुण्क्पी रत्नमयी आमूष्यों से अपने आपको विभूषित करो जिनके कि द्वारा छुआई हुई लिक्ष्मयाँ स्वभावसे चञ्चल होनेपर भी कभी समीपता नहीं छोड़तीं ॥ ४३ ॥ इस प्रकार हर्षके साथ उपदेश देकर महासेन महाराजने ज्योतिषियों के द्वारा वतलाये हुए उसी दिन श्री धर्मनाथको उनकी स्वयं इच्छा न होनेपर भी अभिषेकपीठ पर जवरदस्ती बैठाया ॥ ४४ ॥

तदनन्तर, जब कि मृदङ्ग और भल्लरीके शब्द बढ़ रहे थे तथा
मङ्गलध्विन सब ओर फेल रही थी तब राजा महासेनने सुवर्ण-कलशके
जलसे स्वयं ही उनका महाभिषेक किया ।। ४५ ।। स्वयं ही आभूषण
सहित बस्त्र पहिनाकर सिंहासनपर बैठाया | और स्वयं ही सुवर्णका
दण्ड लेकर उनके आगे प्रतिहारकी ड्यूटी देने लगे ।। ४६ ।। दृष्टि
द्वारा प्रसन्न होओ, यह नैषध स्वयं ही नमस्कार कर रहा है, यह
अवन्तीश्वर स्वयं सेवा कर रहा है, यह सामने अङ्ग देशके राजाकी
भेंट रखी है और यह कीर देशका राजा विनयपूर्वक भाषण कर
रहा है। यह द्रविडनरेश सफ़ेद छत्र धारण कर रहा है और ये केरल
तथा कुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए है—इस प्रकार अनुचित
स्थानपर विद्यमान पिताके बचन यदापि प्रिय थे फिर भी वह धर्मनाथ
उनसे शोकको ही प्राप्त हो रहे थे ॥ ४७-४८ ॥ [ युग्म ] उस
समय एक ओर तो प्रभाके आकर भगवान धर्मनाथरूपी सूर्य वृद्धिको
प्राप्त हो रहे थे और दूसरी ओर कलाओं के निधि राजा महासेनरूपी

चन्द्रमा निवृत्तिको प्राप्त हो रहे थे अतः वह राज्य रात्रिके अवसानके समान सुशोभित नहीं हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार रात्रिका अवसानकाल नक्षत्र-विशेषसे खास-खास नक्षत्रोंसे सुशोमित होता है उसी प्रकार वह राज्य भी नक्षत्र-विशेष सुशोभित—क्षत्रिय विशेषसे सुशोभित नहीं था ॥ ४६॥

पहले तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ सुमेरु पर्वतपर देवोंके द्वारा इनका अभि-षेक किया जा चुका है फिर यह बार-बार क्या प्रकट हो रहा है इस प्रकार दाँतोंकी कान्तिसे ही सुशोभित निर्मल आकाश नगाड़ोंके शब्दोंके बहाने मानो ऋट्टास ही कर रहा है।। ५०।। जिसका अभिषेक किया जा चुका है ऐसे भगवान धर्मनाथने केवल इसी पृथिवीको ही नहीं किन्तु पुष्प गन्धोदक और रत्नवृष्टिके द्वारा आकाश अथवा स्वर्गको भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक ही है क्योंकि पुरुयात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है ॥५१॥ पिंजरोंसे क्रीड़ाके मनोहर पश्चियोंको त्र्यौर [कारावाससे ] शत्रु बन्दियोंको मुक्त कराते एवं मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्होंने किसका आनन्द नहीं बढ़ाया था।। ५२।। उस समय वह नगर लोगोंके गानेपर प्रतिध्वनिके द्वारा स्वयं गा रहा था, और नृत्य करने पर चक्कल पताकाओं के द्वारा नृत्य भी कर रहा था। इस प्रकार प्रभुके उत्सवमें हर्षित हो कर श्रानन्दसे क्या-क्या नहीं कर रहा था ॥ ५३ ॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत कर जब वह महोत्तव पुराना हो गया तब महासेन महाराज पुत्रसे पूछकर तप करनेकी इच्छासे वनमें चले गये ॥ ५४ ॥ यद्यपि भगवान् धर्मनाथके मोहरूपी बन्धन शिथिल थे तथापि वह पिताके वियोगसे बहुत संतप्त हुए थे। तदनन्तर संसारका स्वरूप समक उन्होंने स्वयं कर्तव्य-मार्गका निश्चय किया त्र्यौर प्रजाकी चिन्ता करने लगे ॥ ५५ ॥

वह प्रजा प्रशंसनीय है जो कि पापको नष्ट करनेवाले इन जिनेन्द्रका सदा स्मरण करती है परन्तु उस प्रजाके पुरुषकी हम किस प्रकार स्तुति करें जिसकी कि चिन्ता वह जिनेन्द्र ही स्वयं करते हैं ॥ ५६ ॥ उन्होंने न तो कभी करवालकर्षण-तलवारका कर्षण किया था [ पक्षमें इस्त और बाल पकड़कर खींचे थे ] और न कभी व्यापराग--धनुषमें प्रेम [ पक्षमें अपराग-विद्वेष ] ही किया था। केवल कोमल कर-टैक्स [पक्षमें हाथ ] से ही लालन कर स्त्रीके समान पृथिवीको वश कर लिया थ ॥ ५७ ॥ जिनके चरण नम्रीभूत मनुष्य, देव ब्रौर नागकुमारोंके देदीप्यमान मुकुटोंके समृह्से चुम्बित हो रहे थे ऐसे गुणसागर श्री धर्मनाथ स्वामीको पति पाकर यह पृथिवी अन्य दोनों लोकोंसे सदाके लिए श्रेष्ठ हो गई थी ॥५८॥ महान् वैभवके धारक मगवान् धर्मनाथ जब पृथिवीका शासन कर रहे थे तब न अकालमरण था, न रोगोंका समृह था, और न कहीं दुर्भिक्षका भय ही था। त्रानन्दको प्राप्त हुई प्रजा चिरकाल तक समृद्धिको प्राप्त हो रही थी ॥ ५६ ॥ उस समय भगवान्के प्रभावसे समस्त पृथिवी-तल पर प्राणियोंको सुलका कारण वायु वह रहा था, सर्दी और गरमीसे भी किसीको भय नहीं था श्रीर मेघ भी इच्छानुसार वर्षा करनेवाला हो गया था॥ ६०॥ ऐसा जान पड़ता है कि इन धर्मनाथ स्वामीने गुर्सों के द्वारा [ पक्षमें रस्सियों के द्वारा ] श्रपने भुजा रूप स्तम्भमें ऋतिशय निबद्ध पृथिबीको करिग्गी—हस्तिनी [ पक्षमें टैक्स देनेवाली ] बना लिया था यदि ऐसा न होता तो राजाओं के उप-हारके छलसे कामके मदसे उद्घृत हस्ती क्यों आते ? ॥६१॥ आति-शय तेजस्वी भगवान् धर्मनाथके सब श्रोर सञ्जनोंकी रक्षा करने पर घने संपदागम - मेघ रूपी सम्पत्तिका आगम [पक्षमें अधिक संपत्तिकी

आप्ति ] निरन्तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति—जल-रूप सम्पदा [पक्षमें रात्रुओंकी सम्पदा] कहीं नहीं दिखाई देती थी झौर सदा परा भूति— अत्यधिक धूलि अथवा अपमान [पक्षमें उत्कृष्ट वैभव ] ही दिखती थी—यह भारी आश्चर्यकी बात थी॥ ६२॥ श्रधर्मके साथ द्वेष करनेवाले भगवान् धर्मनाथके राजा रहने पर नीरसत्त्व-जलका सद्भाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थानमें नहीं था, [ पक्षमें नीरसता किसी अन्य मनुष्यमें नहीं थी ], सद्गुर्गोको--मृ्णाल तन्तुत्र्योंको कमल ही नीचे धारण करता था, अन्य कोई सद्-गुर्णो— उत्तमगुरावान् मनुष्योंका तिरस्कार नहीं करता था श्रौर श्रजिनानुरागिता—चर्मसे प्रीति महादेवजीमें ही थी, श्रन्य किसीमें अजिनानुरागिता—जिनेन्द्र-विषयक अनुरागका अभाव नहीं था ॥ ६३ ॥ यद्यपि भगवान् धर्मनाथ अखरिंडत नीतिकी रक्षा करते थे फिर भी लोग अनीति—नीतिरहित [पक्षमें ईतिरहित ] होकर मुखके पात्र थे श्रौर वे यद्यपि पृथिवीमें सब श्रोर भयका श्रपहरण करते थे फिर भी प्रभयान्वित—अत्यधिक भयसे सहित [पक्षमें प्रभासे सहित ] कौन नहीं था ॥ ६४ ॥ अत्यधिक हाव-भाव चेष्टाएं दिखलानेवाली देवाङ्गनाएँ इन्द्रकी त्राज्ञासे तीनों संध्यात्र्योंके समय इनके घर त्राकर सुखके लिए कामवर्षक संगीत करती थीं ॥ ६५ ॥

तदनन्तर सुषेण सेनापितके द्वारा भेजा, अनेक राजाओं के द्वारा प्रविति युद्धके वृत्तान्तको जाननेवाला वह दृत उनकी सभामें आया जो कि अपने खिले हुए मुख-कमलके द्वारा पहले तो विजय-लक्ष्मीको अप्रकट रूपसे दिखला रहा था और तत्पश्चात् हस्तमें उठाई हुई विजय-पताकाके द्वारा उसे स्पष्ट ही प्रकट कर रहा था ॥ ६६ ॥ उस नतमस्तक दूतने जगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर जब प्रारम्भसे ही

युद्धके पराक्रमका वर्णन करना शुरू किया तब सभासदोंकी इन्द्रियां उसी एकके सुननेमें अत्यधिक स्नेह होनेके कारण अन्य-अन्य विषयोंसे व्यावृत्त होकर श्रवणमयताको प्राप्त हुई थीं—मानो कर्ण रूप हो गईं थीं ॥ ६७ ॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशरमीम्युदय महाकान्यमें श्रठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।



## एकोनविंश सर्गक

तदनन्तर जो वक है और अलक्ष्मी का मूल कारण है ऐसे शतु राजाओं के युद्ध-क्रमको वह दूत प्रारम्भसे ही भगवान् धर्मनाथके आगे निम्न प्रकार कहने लगा ॥१॥ उसने कहा कि समस्त कार्योंको जाननेवाला सुषेण सेनापित अवशिष्ट कार्यको पूरा कर ज्योंही अपनी सेनाके साथ सम्बन्धीके देशसे बाहर निकला त्योंही खी-सम्बन्धी मानसिक ज्यथासे प्राप्त हुई कुटिल बुद्धिसे उपलक्षित एवं उत्कृष्ट भुजाओं से युक्त अङ्ग आदि देशों के राजा उसके पीछे हो लिये॥२-३॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन राजाओं ने सर्व प्रथम एक दूत भेजा और वह दूत साक्षात् अहंकारके समान सेनापित सुषेणके पास ध्याकर कहने लगा ॥ ४॥ कि चूँकि धाप स्वयं तेजस्वी हैं और उस पर भी जगत्के स्वामी भगवान् धर्मनाथके द्वारा आपकी सेनाके समृह

अमहाकाव्यके किसी एक सर्गमें शब्दालंकारकी प्रधानतासे वर्णन होता है अतः इस सर्गमें कियने भी शब्दालंकारकी प्रधानतासे युद्धका वर्णन किया है। जुद्र राजाओं के साथ मगवान अर्मनाथका युद्ध संभव नहीं है अतः उनके सुधेण सेनापितके साथ युद्धका वर्णन किया है और यह भी प्रत्यज्ञ नहीं एक दूतके मुखसे युद्ध समाचार सुननेके रूपमें किया है। शब्दालंकारमें जब तक शब्दका मूल रूप सामने नहीं आता तब तक उसके मात्र हिन्दी अनुवादसे आनन्द नहीं आता परन्तु जब अन्य सर्गोंके मूल श्लोक नहीं दिये गये तब एक सर्गके क्या दिये जाय यह सोचकर मात्र अनुवाद ही दिया है। पाठक यदि आनन्द लेना चोहें तो मूल श्लोक अन्य पुस्तकसे देख सकते हैं। पर स्वयं ही उत्कृष्ट प्रभा विस्तृत की जा रही है अतः त्राप सब तरहसे समर्थ हैं ॥५॥ किन्तु जिस प्रकार सूर्यकी जो प्रमुत्व शक्ति ध्याकाशमें नई-नई और अधिक-अधिक होती रहती है उसकी वही शक्ति समुद्रमें निमग्न होते समय क्या उसके अप्रेसर नहीं होती ? अवश्य होती है। उसी प्रकार व्यापकी जो प्रभुत्व-शक्ति त्र्याकाशकी तरह शून्य जन-प्रदेशमें प्रतिक्षण नई-नई और अधिक-अधिक होती रहती है अथवा किसीसे बाधित नहीं होती है त्रापकी वही शक्ति शतुत्रोंके समूह में निमग्न होते समय-नष्ट होते समय क्या श्रापके श्रप्रेसर नहीं होगी ? खबश्य होगी अर्थात् शत्रुखोंके बीच आते ही खापकी समस्त प्रमुत्व-शक्ति नष्ट हो जावेगी ॥ ६ ॥ जो धर्मनाथ प्रकृष्ट भयसे युक्त हो प्रभा मात्रसे ही श्रधिक रक्षा करनेवाली चतुरङ्ग सेनाको छोड़कर चले गये वे चतुरताके साथ पृथ्वीकी रक्षा किस प्रकार करेंगे यह समम्भमें नहीं त्र्याता ॥ ७॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान् धर्मनाथने राज-समूहको ऐसी आशङ्का उत्पन्न कर दी है कि उन्होंने शूर-वीरताके कारण शृङ्गारवतीको नहीं विवाहा है किन्तु अपने अनुकूल कर्मोद्यसे ही विवाहा है।। ८।। अतः जिसका पुरुष कर्म उत्कुष्ट है, जो धन खर्च कर रहा है और जिसके हाथियोंकी सेना आपके समान ही है ऐसा राजाच्योंका समूह आपके साथ युद्ध करनेके लिए कुछ-कुछ तैयार हो रहा है ॥ ६॥ वह राज-समूह लक्ष्मी प्रहण करनेकी इच्छा से आपका अपराध नहीं कर रहा है-आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो रहा है किन्तु जिस प्रकार वैदर्भी रीति गौडी रीतिसे रचित काव्यके प्रति ईर्ष्या रखती है उसी प्रकार वह राज-समूह शृङ्गारवतीके प्रति ईब्र्या रखता है-वह शृङ्गारवतीको चाहता है ॥१०॥ जिसका आकार कामदेवके सर्वस्वके समान है, जिसकी शोभा पूर्णिमाके समान है श्रौर जो रसवती है ऐसी वह हँसमुखी स्त्री शृङ्गारवती चूंकि धर्म-

नाथके साथ चली गई है इस अपराधसे वह राज-समृह असहिब्सु हो उठा है ॥११॥ विश्वस्त प्राणियोंका लोभ करनेमें समर्थ एवं नये-नये अपराध करनेवाले स्त्रामी धर्मनाथने आपको जो इस कार्यमें नियुक्त किया है सो इससे केवल भस्म ही उनके हाथ लगेगी—कुछ लाभ होनेवाला नहीं [ पक्षमें—समस्त पृथिवीतलका उपकार करनेमें समर्थ एवं अपराध नहीं करनेवाले अथवा नये-नये अपराधों को छेदनेवाले भगवान् धर्मनाथने छापको जो इस कार्यमें नियुक्त किया है सो यह कार्य केवल विभूतिका कारण है-इससे वैभव ही प्राप्त होगा ] ।।१२।। जिसे तलवारके विषयका मान नहीं है ऐसे हे सेनापति ! इन धर्मनाथकी समस्त सेनाएँ अत्यधिक प्रमाणवाले शत्रुओंके द्वारा नये संप्रामसे बाहर खरेड़ दी जावेंगी। तलवारोंके अपरिमित प्रहारोंसे क्या तुम इनकी रक्षा करनेके लिए समर्थ हो ? ।।१३।। एक ओर तो आप शत्रुओंसे भय खाते हैं और दूसरी ओर अपने स्वामीकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं इसलिए निश्चित ही आप अपने वंशको उखाङ फेंकनेमें समर्थ होंगे। [पक्षमें चूंकि आप नरकादि परलोकसे डरते हैं और अर्हन्त जिनेन्द्रकी भक्तिको प्राप्त हैं इसलिए यह निश्चित है कि आप अपने कुलका उद्घार करनेमें समर्थ होंगे ] ।।१४।। अत्यन्त अभयसे युक्त—निर्भय कार्तिकेय भी जब उन सेनात्र्यांकी बड़े कष्टसे रक्षा कर पाता है तब निरन्तर भयसे युक्त रहनेवाले तुम उन सेनाओंकी रक्षा कर सकोगे यह दूरकी बात है ।।१५।। इन्दुमती स्त्रीको पाकर धर्मनाथने सेना सहित तुम्हें छोड़ दिया है इसलिए तुम आश्रयहीन हो गये हो। पर हे धीर बीर! व्यप होनेकी क्या बात है ? तुम उन राजाओं के समूहका आश्रय ते तो ।।१६।। तुम रथ और घोड़े देकर इन राजाओंसे चतुर्वर्ग प्राप्त करनेकी पार्थना करो तो ठीक है अन्यथा यदि युद्ध प्राप्त करोगे तो नियमसे

<u>ुत्कृष्ट पञ्चता—मृत्युको प्राप्त करोगे ।। १७।। अत्यधिक स्नेह</u> करनेवाले एवं उत्कृष्ट दान करनेमें उद्यमशील वे सब राजा प्रकृष्ट धनके द्वारा उत्कृष्ट पर्दोंसे युक्त आपकी उन्नति चाहते हैं अर्थात् तुम्हें बहुत आरी धन देकर उत्कृष्ट पद प्रदान करेंगे। [पक्षमें वे सत्र राजा आपके साथ अत्यन्त अस्तेह रखते हैं और दूसरे लोगोंका खरड-खरड करनेके लिए सदा उद्यमी रहते हैं अतः युद्धके द्वारा व्यापको हर्पामावसे युक्त महती व्यापत्तिकी प्राप्ति हो ऐसी इन्छा करते हैं ] ॥१८॥ अच्छी-अच्छी शोभावाले घोड़ोंसे युक्त वे राजा संसार भरमें प्रसिद्ध हैं। ऐसा कौन है जिसे उनके कीधके कारण अतिशय शोभायमान जूतन वर्मको धारण कर वनमें नहीं रहना पड़ा हो ? ॥ १६ ॥ वह राजाच्योंका समूह, दयालु मनुष्योंकी रीति—सबीदाका धारण करता है अतः अपने घरमें तुम्ह बहुत भारी धन प्रदान करेगा और शीब ही स्त्रियोंके स्तेह्से युक्त आश्रय देगा। [पक्षमें वह राजाव्योंका समृह तलवार सहित स्थितिको धारण करता है—सदा तलवार लिये रहता है इसलिए अपने तेजके द्वारा तुम्हें निधन—मरण प्राप्त करा देगा और शीध ही वनका व्याश्रय प्रदान करेगा अर्थात् छदेड कर वनमें भगा देगा ] ॥ २०॥ सारभूत श्रष्ठ हाथियोंसे सहित जो मानसिक न्यथासे रहित दु:सह—कठिन युद्धमें पहुँचकर किसके लिए अनायास ही स्वर्ग प्रदान नहीं करा देते अर्थात् सभीको स्वर्गके सुख प्रदान करा देते हैं। उन राजाओं के परम संताषसे तुम संपत्तिके द्वारा अधिक रागको प्राप्त होओगे तथा अपनी उन्नतिसे सिंहत त्वामित्वको धारण करते हुए शोघ ही श्रेष्ठ पृथ्वीके इन—स्वामी हो जाओगे [पक्षमें सारभूत श्रेष्ठ हाथियोंसे सहित हुए जो राजा मानसिक ज्यशास्त्रोंसे परिपूर्ण कठिन युद्धमें किसके लिए दुःखका संचय प्रदान नहीं करते अर्थात् सभीके लिए प्रदान करते हैं उन

राजात्रोंको यदि तुमने अत्यन्त असंतुष्ट रखा तो तुम्हें उनका पदाति—सेवक बनना पड़ेगा, असंगत—अपने परिवारसे पृथक् एकाकी रहना पड़ेगा, अपनी उन्नतिको छोड़ देना पड़ेगा और इस तरह तुम सद्दाहीन—गृहरहित हो जाओगे ]।।२१-२२।।

हे वानरके समान बुद्धिवाले सुवेश सेनापति ! ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इन राजाओं के अनेक शख़ोंके आधातसे अनेकवार त्रास पाकर भी पहाड़के मध्यमें कीड़ा न करता हो-इनके शख्वोंकी मारसे भयभीत हो पहाड़में नहीं जा छिपता हो ?।। २३।। छरे तुम दास वनकर किसी राजाके पास क्यों रहना चाहते हो ? असंख्य कार्य करते हुए यदि तुम उससे कुछ पुरस्कार पा सकोगे तो एक कम्बल ही पा सकोगे, अधिक मिलनेकी आशा नहीं है। [पक्षमें तुम उदास रहकर क्या किसी पहाड़ पर रहना चाहते हो ? वहां रहकर असंख्य कार्य करते हुए भी तुम खपनी शक्ति खयवा सेनाका कौन-सा उत्सव प्राप्त कर लोगे'''जान नहीं पड़ता ] ॥२४॥ जो खच्छ तेजका धारक' होता है वह तेजस्वियोंके युद्धमें अनेक तेज पूर्ण युद्ध करनेकी इच्छासे शत्रुको निर्भय होकर देखता है और जो कायर होता है वह प्रायः मरनेकी इच्छासे ही शत्रुको देखता है अर्थात् ऐसी आशङ्का करता रहता है कि यह शत्रु मुझे मार देगा ॥ २५ ॥ हे सेनापते ! ये सब राजा लोग हाथियों, घोड़ों और तलवारके धारक सैनिकोंसे युक्त सेनाओं के साथ तुम्हें बाँधनेके लिए आ रहे हैं —[ पक्षमें हाथियों, सिंहों और गंड़ाओंसे सहित कटकों-किनारोंसे सुशोभित ये पर्वत समुद्र बाँधनेके लिए आ रहे हैं। ]॥ २६॥ हे निवारण करनेके योग्य सेनापति ! देखो, यह विब्ह्युके समान मुरल देशका राजा आ रहा है, यह भाला लिये हुए छन्तल देशका राजा चा रहा है चौर यह मालव देशका राजा है। देखूँ, युद्धमें जरा-सी लक्ष्मीका ऋहं-

कार करनेवाले तेरे कौन लोग इनका निवारण करते हैं—इन्हें आगे बढ़नेसे रोकते हैं ? ।।२०।। जिसका हाथी अत्यन्त उत्कट है—बलवान है ऐसा यह कलिङ्ग देशका राजा, आज धर्म—धर्मनाथकी ध्वजा धारण करनेवाले तुमको तुम्हारे शिरमें अर्धचन्द्र वाण देकर अथवा एक तमाचा देकर हाथीसे रहित कर देगा—हाथीसे नीचे गिरा देगा। [ पक्षमें—उद्देश्ड हाथीवाला कलिङ्ग देशका राजा आज तुम्हें तुम्हारे शिरमें अर्धचन्द्र देकर अगजा—पार्वतीके आश्रय में रहनेवाला वृषध्वज—महादेव बना देगा ] ।।२८।। अथवा आप हाथीसे रहित हो अङ्गदेशके राजासे नाशको आत होशोंगे अथवा अनेक पार्पोमें रक्त—रागी हो कर स्वयं ही अपने शरीरसे नष्ट हो जाओगे—मर जाओगे ।।२९।। राजाओंका दूत, धर्मनाथके सेनापित सुषेणसे कहता है कि हे सेना पते ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए हितकारी वचन कहे सो ठीक ही है क्योंकि जो सत्युरुष होते हैं वे शत्रुके लिए भी विरुद्ध उपदेश नहीं देते हैं ।।३०।।

इतना कहनेके बाद दूतने यह और कहा कि संनेपमें मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि तुम यदि अधिक भयको प्राप्त हुए हो तो यशको छोड़ पहाड़की गुफाओंमें जा छिपो, अथवा ऊँचे पहाड़ॉपर जा पहुँचो अथवा अन्यथा शरण न होनेसे उन्हीं राजाओंके पास जा पहुँचो—उन्हींकी शरण प्राप्त करो ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अधिक कोध अथवा अधिक उपकार करनेमें समर्थ राजाओंके विषयमें दोनों उपाय बतलाकर वह दूत चुप हो रहा ॥ ३२ ॥ तदनन्तर जो धनको देनेवाला है, शत्रुओंको कम्पित करने वाले सुभटोमें सबसे महान् है, कार्तिकेयके समान इच्छावाला है, चतुर एवं उच बुद्धिका धारक है, और विस्तृत लक्ष्मीको प्राप्त होनेवाला है ऐसा सुषेण सेनापित उस राजदूतसे इस प्रकार ममभेदी शब्द कहने लगा ॥ ३३ ॥

हे दूत ! जिस प्रकार सर्पिग्गिके पद अर्थात् चरण अत्यन्त गृढु रहते हैं उसी प्रकार तेरे वचनोंके पद भी अत्यन्त गृह हैं, जिस प्रकार सर्पिणीका अभिप्राय भयंकर होता है उसी प्रकार तेरे बचनों का श्रभिप्राय भी भयंकर है श्रौर जिस प्रकार सर्विशी बाहरसे कोमल दिखती है उसी प्रकार तेरे वचन भी बाहरसे कोमल दिखते हैं इस तरह तेरे वचन ठीक सर्पिंगीके समान जान पड़ते हैं फिर भला वे किसे विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं ? ॥ ३४ ॥ दुर्जन स्वभावसे ही सज्जनोंकी श्रेष्ठ सभाको नहीं चाहता सो ठीक ही है क्योंकि क्या उल्ख् अंधकारको नष्ट करनेवाली सूर्यकी प्रभाको सहन करता है ? अर्थात् नहीं करता है ॥ ३५ ॥ ऋहो, लोगोंकी धृष्टता तो देखो, जो भगवान् समस्त संसारके स्वामी हैं, सौभाग्य त्रौर भाग्यकी मानो सीमा हैं श्रौर जिन्होंने श्रपनी शोभासे कामदेवको संभावित किया है श्रथात् क्या यह कामदेव है ऐसी संभावना प्रकट की है उन भगवान्के लिए भी दुर्जन इस कार्यमें ऐसा कहते हैं।। ३६।। प्रभा श्रौर प्रभावको प्राप्त होनेवाले उन भगवान्ने जिस भाग्यसे शृङ्कारवतीका हस्त फैलाया था उस भाग्यसे उनके गलेमें वरमाला पड़ी थी इसलिए व्यर्थका बकवाद मत करो ॥ ३७॥ ये भक्त लोग गुगा और दोषोंको जाने बिना ही अपने स्वामीकी ऊँची-नीची क्या क्या स्तुति नहीं करते हैं ? अर्थात् सब लोग अपने स्वामियोंकी मिध्या प्रशंसामें लगे हुए हैं ॥ ३८ ॥ ऐसा कौन दयाछ पुरुष होगा जो धर्माविषयक बुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करने वाले हाथियोंको श्रापत्तिमें डालनेके लिए अनेक प्रकारके पापोंको देने वाले अधर्ममें बुद्धि लगावेगा ? [ पक्षमें ऐसा कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो भगवान् धर्मनाथमें श्रास्था छोड़कर श्रनेक प्रकारके पाप प्रदान करनेवाले श्रन्य राजान्त्रोंमें त्राखा उत्पन्न करेगा ? ] ॥ ३९ ॥ जगत्के मिए स्वरूप

सूर्यके तेजकी बात जाने दो, क्या उसके सारिध स्वरूप अन्रुक्ते तेजका भी सब तारागण तिरस्कार कर सकते हैं ? अर्थात् नहीं कर सकते । अर्थात्—भगवान् धर्मनाथका पराभव करना तो दूर रहा, ये सब राजा लोग उनके सेनापित सुषेणका भी पराभव नहीं कर सकते हैं ।। ४० ।। मेरे धनुषरूपी लताको देखकर नवीन चञ्चलताको धारण करनेवाला यह राजाओंका समूह युद्धके अनुरागसे क्या यमराजके आंगनमें जानेकी इच्छा करता है ? अर्थात् मरना चाहता है ? ।। ४१ ।। सज्जनतारूपी बाँधको तोड़नेवाले इन राजाओंके समूहको चूँकि तुमने मना नहीं किया—रोका नहीं अतः अब यह राजाओंका समूह मेरे क्रोधरूपी समुद्रके प्रवाहसे अवश्य ही वह जायगा ।। ४२ ।। ये अहंकारी शत्रु, सुक्तपर यहां क्या आपित ला देंगे ? जरा यह भी तो सोचो । क्या एक ही सिंहके द्वारा बहुतसे हरिण नहीं रोक लिये जाते ? ।। ४३ ।।

तदनन्तर खापके प्रतापरूपी अग्निकी साक्षीपूर्वक विजय-लक्ष्मीका विवाह करनेके लिए युद्धमें ही धन प्रदान करनेवाले सुवेण सेनापित ने राजाओंके दूतको वापिस कर दिया ॥ ४४ ॥ कि युद्धके क्रमका खामूल वर्णन करनेके लिए जो दूत भगवान धर्मनाथके सामने खाया था वह उनसे कहता है कि यद्यपि सुवेण सेनापितने मोहान्धकारसे भरी हुई युद्ध सम्बन्धी खपनी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी खपितु कोयलके शब्दको जीतनेवाली मीठी वाणीसे समता भावका ही विस्तार किया था ॥ ४४ ॥ तथापि संसारमें यह बात प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार समुद्रके बहुत भारी जलसे बड़वानल सान्त नहीं होता उसी प्रकार खनुनय पूर्ण वचनोंसे दुर्जन सान्त नहीं होता ।। ४६ ॥ इसलिए हे दोषरहित भगवन् ! हमारे युद्धके भयंकर नगाड़े बज उठे छोर जिसमें मद भर रहा था ऐसे बहुत भारी हाथी

विजय प्राप्त करनेके लिए जोरसे गर्जना करने लगे—चिङ्का है मारने लगे ।। ४० ।। उस समय हर्षके कारण शूर-वीरोंके शरीरों पर बहुत मारी रोमाझ्च निकलकर कवचके समान लग गये थे खतः उन पर वे जो सचमुचके कवच पहनते थे वे तंग हो जानेके कारण ठीक नहीं बैठ रहे थे ।। ४८ ।। जो खपने बाहुतुल्य दांतोके द्वारा प्राप्त हुई लक्ष्मी खयवा शोभामें लीन हैं, जिनकी कान्ति मेघसमूहके समान श्यामल है, और जो प्राणियोंका विघात करनेवाले हैं एसे बहुतसे हाथी बड़े वेगसे शत्रु-सेनाकी खोर चल पड़े ।। ४९ ।।

जिन्होंने पृथिवीतलपर रहनेवाले समस्त रात्रुत्र्योंकी रुचिका हरण कर लिया है ऐसे हे भगवन् धर्मनाथ! निर्दोप एवं उज्ज्वल लक्ष्मीको धारण करनेवाला सुपुष्ट सेनापति सुषेण अनेक राजाओंके उत्कृष्ट सैन्यवलसे दीन नहीं हुआ था प्रत्युत उन्हें ही भय देनेवाला हुआ था।। ५०।। उस समय रथों पर लगी हुई ध्वजाएँ अनुकृत वायुसे चब्बल हो रही थीं चौर साथ ही उनमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियां शब्द कर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो रथ, युद्ध करने के लिए शत्रुक्षोंको बुला ही रहे हों।। ४१।। अपने नये प्रियतमों में समागमके प्रेमको धारण करनेवाली कहाँ कौन-सी पति-रहित स्त्रियाँ युद्धमें साथ जानेके लिए उत्करिठत नहीं हो रही थीं ? श्रथवा हमारे प्रियतम युद्धमें न जावें, इसके लिए वेचैन नहीं हो रही थीं ? ॥५२॥ हे भगवन् ! जिसप्रकार किसी उत्तम दशा—बातीसे युक्त दीपकपर पतंगे केवल भरनेके लिए पड़ते हैं उसीप्रकार इस सेनाके बीच घच्छी दशा—अवस्थासे युक्त आपके प्रताप रूपी दीपकपर जो शत्रु पड़ रहे थे—आक्रमण कर रहे थे वे सब मरनेके लिए ही कर रहे थे।। ५३।। जो गङ्गा नदी, शेवनाग और शिवके शरीरके समान धवल वाग्गीके द्वारा बृहस्पतिके समान है, जिसके वाए। अथवा किरण अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, एवं जिसकी आवाज बहुत

भारी है ऐसा सुषेण सेनापति, रागरूपी गृहस्वामियोंको नष्ट करनेके लिए विषके समान अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ अङ्गदेशके राजाके साथ युद्ध करनेके लिए ऋगि गया ॥५४॥ जिस प्रकार ऋाँधी मेघ-समूहका सामना करती है उसी प्रकार सुषेणकी सेनाने ऊंचे हाथीपर बैठकर खाते हुए खङ्ग देशके राजाका सामना किया ॥५५॥ जिनका मान कोई भी नष्ट नहीं कर सका ऐसे लोगोंका भी मान जिसने नष्ट कर दिया है और साथ ही जिसके हाथी मद जलकी वर्षा कर रहे हैं ऐसे युद्धमें स्वामीसहित, समीचीन पराक्रम-सहित एवं शब्द-सहित सुवेगाकी सेनाने अङ्ग देशके राजाको व्याप्त कर लिया—घेर लिया ॥५६॥ जिसमें पङ्कों सहित अनेक पर्वत आकर डूवे हुए हैं ऐसे समुद्रको जिसप्रकार अगस्य ऋषिने क्ष्ण भरमें उलीच दिया था-खाली कर दिया था इसीप्रकार जिसमें सहायकोंके साथ श्रनेक राजा लोग त्राकर निमग्न हो गये हैं --मिल गये हैं ऐसे बाङ्ग देशके राजारूपी विशाल समुद्रको सुषेगाने क्ष्मा भरमें उलीच डाला— सुभटोंसे खाली कर दिया।।५७।। उस युद्धमें तलवारके द्वारा विदारण किये शत्रुद्योंके हृदयहापी पर्वतसे निकली, हाथियोंके कन्धे प्रमाण गहरी जो खूनकी नदी वह रही थी उसे दीन—कायर मनुष्य पार नहीं कर सके थे।। ५८।। जिसप्रकार स्नेह ऋथीत् तेलका प्रवाहः क्षीगा हो जाने पर जो दीपक बुक्तना चाहते हैं वे कुछ उद्रेकको— विशिष्ट प्रकाशको व्याप्त होते हैं उसी प्रकार स्नेह अर्थात् प्रेमका प्रवाह क्षीगा हो जानेसे जो राजा व्यस्त होना चाहते थे-मरना चाहते थे वे अन्त समय कुछ उद्रोकको—विशिष्ट पराक्रमको न्याप्त हुए थे ॥ ५६ ॥

उस समय शत्रु-सेनाश्चोंके सुवर्णमय कवचों पर तलवारके आघातसे जो श्रग्नि निकल रही थी उससे सुषेणने शत्रु-सेनाश्चोंको ऐसा देखा था मानो उत्सुक होकर विताकी अग्निने ही उन्हें व्याप्त कर लिया हो ॥ ६०॥ शत्रु राजारूपी मेघोंके द्वारा ऊपर उठाई हुई दुर्वार तलवारें ही जिनमें जलकी बड़ी बड़ी लहरें डठ रहीं हैं ऐसी शत्रु राजाब्योंकी सेनारूपी नदियां युद्ध-भूमिमें व्या पहुँची। भावार्थ-जिस प्रकार मेघोंसे दुर्घर जलकी वर्षा होनेके कारण वड़ी बड़ी लहरोंसे भरी पहाड़ी निदयां थोड़ी ही देरमें भूमिपर आकर बहने लगती हैं इसीप्रकार रात्रु राजात्रोंकी सेनाएँ तलवाररूपी वड़ी बड़ी लहरोंके साथ युद्धके मैदानमें या निकलीं ॥ ६१ ॥ जिसका उत्साह प्रशंसनीय था, तथा जो हर्ष एवं अहंकार सहित आकारको धारगा कर रही थी ऐसी सारपूर्ण आरम्भ करनेवाले आपकी सेना उस समय बड़े वेगसे चल रही थी।। ६२।। उस समय धनुर्दण्डसे छूटे हुए वार्गोंसे ब्राकारा ब्राच्छादित हो गया था और सूर्यका प्रकाश कम हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यने तीत्र भय से ही अपने किरणोंका संकोच कर लिया हो ॥ ६३ ॥ सेनाके जोर-दार शब्दोंसे भरे हुए युद्धके मैदानमें, जिनके दोनों गण्डस्थलोंसे एक सहश रेखाके आकारसे मदजलकी निदयां बहू रही थीं ऐसे हाथी इसप्रकार इधर-उधर दौड़ रहे थे जिसप्रकार कि युद्धसे उद्धत हुए घोड़े इधर उधर दौड़ने लगते हैं ॥ ६४ ॥ रणरूपी सागरमें जहाँ-जहाँ छत्ररूपी सफेद कमल ऊँचे उठे हुए दिखाई देते थे वहीं-वहीं पर योद्ध। श्रोंके वाग्रारूपी भ्रमर जाकर पड़ते थे।। ६५॥ हे भगवन् ! सेनापतिसे सहित व्यापकी सेनाने, नये-नये शब्द करनेवाले वार्गोंके द्वारा, मानकी बाधासे अन्वे, शीघ्रतासे भरे हुए एवं परा-क्रमके पुञ्ज स्वरूप किन मनुष्योंको नष्ट नहीं कर दिया था।। ६६॥

हे स्वामिन ! रात्रुखोंकी सेना तो सदा काल सूर्यकी दीप्तिको आच्छादित करनेवाले वाणोंसे भरी रहती थी खोर खापकी सेना

देवोंके द्वारा वर्षाये हुए ऋत्यन्त सुगन्धित फूलोंके समूहसे पूर्ण रहती थी।। ६०।। उस युद्धमें वार्गोंके द्वारा घायल हुए योद्धा अपना मस्तक हिला रहे थे उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने स्वामीका कार्य समाप्त किये विना ही जो प्राणोका निर्गम हो रहा था उसे रोक ही रहे थे।। ६८।। शत्रुओं के कएठ श्रीर पीठकी दूटनेवाली हड्डियोंके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त भयंकर दिखाई देता था ऐसे उस युद्ध-त्थलमें प्रभासे परिपूर्ण-चमकते हुए बागा ही, गिरते थे, भयसे युक्त पक्षी नहीं गिरते थे ॥ ६९ ॥ वार्णोंके घातसे दीन शब्द करते हुए हाथी इधर उधर भाग रहे थे और रुधिरके सागरमें कट कट कर गिरे हुए हाथियोंके शुरहादरह नील कमलके समान जान पड़ते थे ॥ ७० ॥ उस युद्धमें जो वेताल थे वे प्याससे पीड़ित होनेपर भी वाग चलानेकी शीवताको देखते हुए आश्चर्यवश अपने हाथरूपी पात्रमें रखे हुए भी रुधिरको नहीं पी रहे थे।। ७१।। विषम शत्रुओंके मारनेसे जिनका पराक्रम अत्यन्त प्रकट है ऐसी श्रापकी सेनाओंने, श्राकाशको पक्षियों अथवा विद्याधरोंसे रहित. करनेवाले वाणोंके द्वारा उस समय युद्धकी भूमिको छाच्छादित कर दिया था ॥७२॥ हे स्वामिन् ! संसारकी लक्ष्मी स्वरूप शृङ्गारवतीने जो अपको स्वीकृत किया था उससे ईर्व्याके कारण आपकी रात्रु-पर-म्पराका उत्साह बढ़ गया था। यद्यपि वह रात्रु-परम्परा अन्य पुरुषों के द्वारा अविजित थी-उसे कोई जीत नहीं सका था तो भी आप कल्याणोंसे सहित थे खतः खापकी प्रयत्नशील, सेनापति युक्त एवं अहंकारिए। सेनाने उसे शीघ ही पराजित कर दिया।। ७३-७४॥

तदनन्तर जत्र श्रान्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गई तब जिसके सैनिक हर्षसे रोमाञ्चित हो रहे थे ऐसा कुन्तल देशका राजा मालव नरेशके साथ एक-दम उठकर खड़ा हुत्रा ॥७४॥ सेनापित सुवेराने वर्तमान युद्धको पुष्ट करनेवाले एवं सुवर्णनिर्मित कवचेंसि युक्त शरीर

को धारण करनेवाले उन दोनों राजाक्रोंके सैन्य-व्यृहको बड़े हर्षसे देखा त्र्यौर युद्धके मैदानमें शत्रु-सम्बन्धी चतुरङ्ग सेनाके इधर-उधर चलने पर कुछ घवड़ाई हुई अपनी सेनाको आश्वासन दिया—धीरज बँधाया।। ७६-७७।। जिसका तेज स्फुरायमान हो रहा है ऐसा सुषेण, तलवार धारण करता हुआ वड़े वेगसे संभ्रमपूर्वक घोड़ों और हाथियोंके समूहके समने जा दौड़ा और जोरका शब्द करने लगा ॥ ७८ ॥ तीत्र प्रताप श्रीर तीक्ष्मा शक्को धारम करनेवाले सुषेशाने, क्रोधवश हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पैदल चलनेवाले सिपा-हियोंके साथ सब खोरसे शत्रुद्लका सामना किया ॥ ७९ ॥ जिसमें हाथी जुदे प्रहार कर रहे हैं और सब श्रोर एक जैसा कोलाहल हो रहा है ऐसे युद्धमें समीचीन बलके धारक सुषेगा सेनापतिने खरह-खरड कर शत्रुको भगाना शुरू किया॥ ८०॥ जिसप्रकार प्रलय कालमें लहरोंसे भयंकर दिखनेवाला समुद्र, किनारे खड़े पर्वतोंसे नहीं रोका जाता उधीप्रकार तक्षवारसे भयंकर दिखनेवाला सुवेश उस युद्धमें अन्य राजाओंसे नहीं रोका जा सका था॥८१॥ सो ठीक ही है क्योंकि क्या बगुला चकवा और इसके समान चल सकता है ? अथवा कौद्या मयूर जैसा हो सकता है ? वह सुषेगा स्वर्ग, पृथिवी तथा जलमें रहनेवाले सब लोगोंमें एक ही था-श्रद्वितीय था, कार्तिकेयकी समानता करनेवाले उस सुषेणाके साथ भला कौन कुटिल व्यवहार कर सकता था ? अर्थात् कोई भी नहीं ॥ ८२ ॥ जिसप्रकार अनेक धातुओं के रङ्गोंसे युक्त और लतागृहोंसे दुर्गम पहाड़ोंको भेदन करता हुआ इन्द्रका वज्र सुशोभित होता था उसी प्रकार व्यनेक प्रकारके घोड़ोंसे युक्त एवं हाथियों के युद्धसे दुर्गम शत्रुखों को भेदन करता हुँ आ विजयी सुषेणका खङ्ग सुशोभित हो रहा था ॥ ८३ ॥ बलवान् सुषेराने तलवारके घातसे शत्रुत्र्योंकी समस्त सेना नष्ट कर दी इसलिए निराधार होकर समस्त पृथिवी आपके हाथ आ

गई है। आप सचमुच ही उसके वर हो गये हैं।। ८४।। हे नाथ ! हे शत्रु समृहकी लक्ष्मीको दमन करनेवाले ! आपके अनुजीवी रण-चीर सुषेणाने पैनी तलवारके द्वारा एक ही साथ अनेक शत्रुओं के लिए श्रच्छी तरह यमराजका द्यांगन प्रदान किया था श्रर्थात् उन्हें मारकर यमराजके घर भेज दिया था इसलिए पुरुषके प्रारम्भसे अनुरक्त हुई उनकी वह ऋखण्ड लक्ष्मी जो कि गर्व प्राप्त करनेके योग्य थी सुषेगा को ही प्राप्त हुई है।। ८५-८६।। जिसका मातङ्गों अर्थात् हाथियों [ पक्षमें चाएडालों ] के साथ समागम देखा गया है ऐसी शत्रुओंकी लक्ष्मीको सुषेणका कृपाण, कान्तिरूपी धाराके जलसे मानो सींच-सींच कर प्रहाण कर रहा था।। ८७।। जो देवोंको आनन्दित करनेके लिए चन्द्रमाके समान हैं तथा विवाद करनेवाले वादियोंके वाद रूपी दावानलको शान्त करनेके लिए मेघके समान हैं ऐसे हे धर्मनाथ जिनेन्द्र ! सुषेणने भाग्यहीन रात्रुत्र्योंके समूहमेंसे कितनों ही को स्वर्ग प्रदान किया और कितनों ही को संतापित किया ॥ ८८ ॥ शत्रुओंका खून पीकर तत्काल ही दूधके समान श्वेतवर्ण यशको उगलनेवाली उसकी तलवार मानो इच्छानुसार जादूका खेल प्रकट कर रही थी १।८६॥ हे नाथ ! शत्रुञ्जोंको कम्पन प्रशन करनेवाले आपके प्रसादसे सुषेणाने सम्पदा प्राप्त करनेके लिए शत्रुत्र्योंकी सेनाको बड़े उत्साहसे एक ही साथ अनायास ही जीत लिया था ॥ ९०॥ अन्धकारसे भरे हुए त्थानमें सूर्यंके समान मालव, चोल, अङ्ग और कुन्तल देशके राजात्रोंसे भरे हुए युद्धमें सुषेणाने श्रपने तेजके द्वारा क्या क्या नहीं किया था ॥६१॥ हे देवोंके स्वामी ! श्रकेले सेनापति सुषेगाने कुत्सित मुखवाले एवं युद्धके मैदानमें चमकनेवाले किन किन लोगोंको स्वर्गके उपवनमें नहीं भेज दिया है—नहीं मार डाला है ? ॥ ६२ ॥ हे भगवन ! चाहे समुद्र हो; चाहे पृथिवी हो, चाहे वन हो ख्रौर चाहे

विशाल संग्राम हा, सभी जगह आपकी भक्ति कामघेनुके समान किसके लिए मनोवाञ्छित पदार्थ नहीं देती ? अर्थात् सभीके लिए देती है ॥६३॥ हे स्वामिन् ! इन्द्रका अनादर कर आपमें अपनी भावनाओं को रोके विना वह सुषेगा शत्रुओं को नष्ट कर विजयी नहीं हो सकता था अतः उसका मन आपमें ही लगा हुआ है। भावार्थ— आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओं का नाशकर विजय प्राप्त की है अतः वह अपना मन आपमें ही लगाये हुए है ॥९४॥

तद्नन्तर तलवारकी धारसे वाकी वची हुई शत्रुकी सेना जब भाग खड़ी हुई है तब महाबलवान् सुषेगाने रग्राभूमिका शोधन किया—निरीक्षण किया।। ६५॥ हाथियाँ और घोड़ोंके वेग पूर्ण युद्धमें जिसने बड़े उत्साहसे विजय प्राप्त की है साथ ही श्रपनी बल-वत्तासे जिसने कीर्तिका वैभव प्राप्त किया है ऐसा यह सुपेण सेना-पति, क्रमयुक्त तथा पृथिवीकी रक्षा करनेवाले आपकी सेवा करनेके लिए यहीं ह्या रहा है ॥ ९६ ॥ हे भुवनभूषण ! छापका शरीर चन्द्रमाकी किरणों तथा चन्दनके रससे भी कहीं अधिक शीतल है और आपकी दृष्टि मानो अमृतके पूरको उगल रही है फिर शत्रुश्रोंके वंशरूपी-कुलरूपी वंशोंको जलानेवाला आपका यह प्रताप कहाँ रहता है ? ॥६७॥ अनेक युद्धोमें जिंसने शत्रुओंकी संततिको लक्ष्मी और कीर्तिसे रहित तथा भयभीत श्राकृतिको धारण कपनेवाली किया है; तीक्ष्ण तलवारको धारण करनेवाला वह सुवेगा इष्ट मित्रकी तरह त्रापकी पृथिवीकी रक्षा कर रहा है। हे पृथ्वीके मित्र ! हे कुशल शिरोमणे ! इससे अधिक और क्या कहूँ ? ॥ ९८ ॥ हे सम्पत्ति और श्रेष्ट गुर्णोंके भवन ! ऐसा कौन जितेन्द्रिय पुरुष है जो हर्ष प्राप्त करनेके लिए त्रापके सुखदायी एवं पापका भय हरनेवाले नृतन चरित्रका स्मरण नहीं करता हो ? तथा ऐसा कौन कान्तिमान है जो

श्रमृतके द्रवसे भी श्रधिक शोभायमान श्रापकी कान्तिको प्राप्त कर सकता हो ? अर्थात् कोई नहीं हैं ॥६९॥ [ विशेष—९८ और ९९ वें श्लोकोंसे सोलह दलका एक कमलाकार चित्र बनता है उसमें कवि श्रीर काव्यका नाम त्रा जाता है जैसे "हरिचन्द्र कृत धर्मजिनपति-चरितम्" हे उत्सव प्रदान करने वाले स्वामी! जिन्होंने मोहरूपी अन्धकारकी गतिको नष्ट कर दिया है ऐसे आपके नयनगोचर देशमें सुशोभित रहकर ही वह सुषेगा लक्ष्मीके साथ-साथ उत्तम भाग्यको प्राप्त हुआ है इसलिए लक्ष्मी कमलके समान कान्तिको धारण करने-वाले त्रापकी स्रोर निहार रही है ॥ १०० ॥ हे भगवन् ! त्राप भयकी पीडाको हरने वाले हैं, त्र्यापकी किरएों देदीप्यमान सूर्यकी बहुत भारी प्रभाको जीतने वाली हैं, आप अतिशय सुन्दर हैं, आप अपने बाह्य हृदय पर देखनेके योग्य कौस्तुभ मिएारूप अनुपम चिह्नको श्रीर श्राभ्यन्तर हृदयमें श्रनुपम शीच धर्मको धारण करते हैं, श्राप अपने स्थूल तथा उन्नत शरीरमें बहुत भारी हित धारण कर रहे हैं इसीलिए तो आपके इस अल्पकालीन दर्शनमें ही मैं रमणीय एवं निर्विघ्न किसी मनोज्ञ महोत्सवका त्र्यनुपम स्थान बन गया।। १०१॥ हे देव ! ञ्रापके गुणोंने दम्भ, लोभ तथा भ्रम त्रादि दुगु गुको ऐसा रोका है कि वे आपका मुख देखनेमें भी समर्थ नहीं रह सके। इसीलिए हे उत्तमश्रुतके जानकार स्वामी ! वे दुगु या आपको छोड़ कर इस प्रकार चले गये हैं कि आपकी बात तो दूर रही, आपके सेवकोंकी भी सेवा नहीं करते हैं। भावार्थ-हे भगवन् ! जिस प्रकार आप निर्दोष हैं उसी प्रकार आपके भक्त भी निर्दोष हैं।। १०२।। [ विशेष १०१ और १०२ नम्बरके श्लोकोंसे चक्र रचना होती है उसकी पहली तीसरी छठवीं और ब्राठवीं रेखाके ब्रक्षरोंसे कविके नामको सूचित करनेवाला निम्न श्लोक निकल आता है — "आई देव-

सुतेनेदं कान्यं धर्मीजनोद्यम्। रचितं हरिचन्द्रे शापरमं रसमन्द्रिम्।।" जिसका अर्थ इस प्रकार है कि आद्र देवके पुत्र हरिचन्द्र कविने धर्मनाथ जिनेन्द्रके अभ्युद्यका वर्शन करनेवाला रसका मन्द्रि स्वरूप यह उत्कृष्ट काव्य रचा है।

इस प्रकार स्पष्ट समाचार कहकर और सत्कार प्राप्त कर जब वह दूत अपने घर चला गया तब सुषेण सेनापतिने शीव ही साथ त्राकर रात्रुओंको जीत लेनेसे प्राप्त हुन्या धन भक्तिपूर्वक भगवान् धर्मनाथके लिए समर्पित किया ।। १०३ ।। जिन्हें प्रशस्त उपायोंसे आमदनी होती है, जिन्होंने मानसिक व्यथाएं नष्ट कर दी हैं, जो सदा घालस्यरहित होकर देवीप्यमान रहते हैं और जो घतिराय तेजरवी हैं ऐसे भगवान् धर्मनाथने विचार किया कि चूँकि यह लक्ष्मी युद्धभूमिमें श्रुद्र शत्रुखोंको मारकर प्राप्त की गई है खतः कितनी ही श्रिधिक क्यों न हो, धर्मसे रहित होनेके कारण निन्दनीय है-इसे धिकार है ! ऐसा विचारकर उन्होंने उसे ब्रह्मा करनेमें व्यपनी इच्छा नहीं दिखाई श्रौर विद्वानोंके श्रानन्दके लिए सुवर्णके समान कान्तिको धारण करनेवाले उन्होंने वह शत्रुओंसे प्राप्त हुई समस्त सम्पत्ति दान कर दी॥ १०४॥ [बिशोष—यह भी चक्रबन्ध है इसकी रचना करने पर चित्रकी तीसरी और छठवीं रेखाके मरडलसे काव्य और कविका नाम निकलता है जैसे श्री धर्माशर्माभ्युदयः। हरिचन्द्रकाव्यम् । ]

> इसप्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित धर्मशर्माभ्युद्य महाकान्यका उन्नीसवां समें समाप्त हुथा ।

## विंश सर्ग

279

इस प्रकार जिन्होंने समस्त श्रुद्र रात्रुश्चोंको नष्ट कर दिया है श्रीर जिनका प्रभाव बढ़ रहा है ऐसे श्री धर्मनाथ देवने समुद्रके बेलाव-नान्त विशाल राज्यका पाँच लाख वर्ष पर्यन्त पालन किया ॥ १ ॥ एक समय उन्होंने स्फटिक मिएमिय उत्तुङ्ग महत्तकी शिखर पर रात्रिके समय वह गोष्ठी की जो कि चन्द्रमाकी चाँदनीमें महलके अन्तर्हित हो जाने पर प्रभावसे आकारामें स्थित देवसभाके समान सुशोभित हो रही थी ॥२॥ बहुत समयसे जीर्ण हो जानेके कारण ही मानो जिसमें छिद्र उत्पन्न हो गये हैं ऐसे ताराओंसे व्याप्त आकाश-भागकी श्रोर भगवान् धर्मनाथ देख रहे थे। उसी समय उन्होंने प्रलयाग्निकी ज्वालाकी लीलाकी धारा करनेवाली शीघ पड़ती हुई वह उल्का देखी ॥३॥ जो कि बहुत भारी मोहरूपी अन्धकारसे आवृत अत्यन्त दुर्गम मुक्तिका मार्ग प्रकट करनेके लिए सद्भाग्यके द्वारा सर्व प्रथम प्रकटित दीपककी जलती हुई बत्तीके समान शोभा धारण कर रही थी ॥ ४ ॥ वह उल्का ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोकोंको खानेके लिए. देदीप्यमान विशाल तारा रूपी दाँतोंकी श्रेशीसे भयंकर मुख खोल कर कालके द्वारा श्रद्धासे आकाशमें शीघ्र फैलाई हुई जिह्ना ही हो ।। ५ ।। क्या यह काल रूपी नागेन्द्रके चूडामिएकी कान्ति है ? क्या गगनमूर्ति महादेवजीकी पीली जटा है अथवा क्या कामदेवके बन्धु चन्द्रमाको जलानेके लिए दौड़ी हुई उन्हीं महादेवजीके ललाटगत लोचनामिकी ज्वाला है ? अथवा क्या पुनः त्रिपुर-दाह करनेके लिए उन्हीं महादेवजीके द्वारा छोड़ा हुआ संतप्त वागा है-

श्राकाशमें दूर तक फैलनेवाली उल्काने मनुष्योंके चित्तको इस प्रकारकी श्राशक्काश्रोंसे व्याकुल किया था।। ६-७ ॥ देव भगवान् धर्मनाथ न केवल अपना अपितु समस्त संसारका कार्य करनेके लिए तपस्या धारण करेंगे—इस श्रानन्दसे आकाशके द्वारा प्रारम्भ की हुई श्रारतीके समान वह उल्का सुशोभित हो रही थी।। ८ ॥ आकाशसे पड़ती एवं निकलती हुई किरणोंकी ज्वालाश्रोंसे दिशाश्रोंको प्रकाशित करती उस उल्काको देखकर जिन्हें चित्तमें बहुत ही निर्वेद और खेद उत्पन्न हुआ है ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामी नेत्र वन्दकर इस प्रकार चिन्तवन करने लगे॥ ६ ॥

जब कि ज्योतिषी देवोंका मध्यवर्ती एवं आकाशरूपी हुर्गमें निरन्तर रहनेवाला यह कोई देव देववश इस अवस्थाको प्राप्त हुआ है तब संसारमें दूसरा कौन विनाशहीन हो सकता है ? ।। १० ।। यह गर्वीला कालरूपी हस्ती किनके द्वारा सहा जा सकता है जो कि त्रायु कर्मरूपी स्तम्भके भङ्ग होने पर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्तिकी परम्परा-रूपी विशाल भुजदरहसे जो तीक्ष्ण है, और जीवन-रूपी ख्यानकी जड़ोंको ख्लाड़ रहा है ॥ ११ ॥ प्राणियोंका जो शरीर क्षीर-नीर-न्यायसे मिलकर अत्यन्त अन्तरङ्ग हो रहा है वह भी जब च्यायुकर्मका छेद होनेसे दूर चला जाता है तब व्यत्यन्त बाह्य स्नी पुत्रादिकमें क्या त्रात्था है ? ।।१२।। जो मुख व्यतीत हो चुकता है वह लौटकर नहीं जाता और ज्ञागामी सुलकी केवल भ्रान्ति ही है जतः मात्र वर्तमान कालमें उपस्थित सुखके लिए कौन चतुर मनुष्य संसारमें च्यास्था—च्यादर-बुद्धि करेगा ? II १३ II जब कि यह जीवन वायुसे हिलती हुई कमलिनीके दल पर स्थित पानीकी बूँदकी छायाके समान नश्वर है तब समुद्रकी तरङ्गके समान तरल संसारके असार सुखके लिए यह जीव क्यों दुखी होता है ॥ १४॥ खेद है कि तत्काल दिख

कर नष्ठ हो जानेवाली मनुष्योंकी थौवन-लक्ष्मी मानो मृगलोच-नाओंके चखल कटाओंसे पूर्ण नेत्रसमृहकी लीलाके देखनेसे ही संक्रामित चळ्ळालताको धारण करती है।। १५॥ सच है कि लक्ष्मी मदिराकी कीड़ा सखी और सन्दराग—मन्दरगिरी [पश्लमें मन्द्र राग ] से इत्पन्न हुई है यदि ऐसा न होता तो वह चित्तके मोहका कारण कैसे होती ? और लोक मन्दराग—मन्दरगिरी [पक्षमें घरूप स्नेह ] क्यों धारण करता ॥ १६ ॥ स्त्रियोंका मध्यभाग मल मृत्र व्यादिका स्थान है, उनकी इन्द्रियाँ मलमूत्रादिके निकलनेका द्वार हैं छोर उनका नितम्ब-बिम्ब स्थूल मांस तथा हिड्डियोंका समूह है फिर भी धिकार है कि वह कामान्य मनुष्योंकी प्रीतिके लिए होता है।। १७॥ जो भीतर चर्बी मञ्जा और रुधिरसे पहित्त है, बाहर चर्मसे आच्छादित है, जिसकी हड्डियोंकी सन्धियां स्नायुत्रोंसे वँधी हुई हैं, जो कर्मरूपी चारडालके रहनेका घर है और जिससे दुर्गन्ध निकल रही है ऐसे शरीरमें कौन साधु स्वेह करेगा ॥ १८॥ जो कोई इन्द्र उपेन्द्र ब्रह्मा रुद्र छाहमिन्द्र देव मनुष्य अथवा नागेन्द्र हैं वे सभी तथा अन्य लोग भी कालरूपी दुष्ट व्यालसे आकान्त प्राग्रीकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥१६॥ जिस प्रकार अग्नि समस्त वनको खा लेती है—जला देती है उसी प्रकार सबको प्रसनेवाला यह विवेकहीन एक यम बालक, बृद्ध, धनाट्य, दरिद्र, धीर, कायर, सज्जन और दुर्जन सभीको खा लेता है—नष्ट कर देता है ॥ २०॥ जागते रहने पर भी जिनकी निर्मलदृष्टि [ पक्षमें सम्यग्दर्शन ] को धूलिसे [ पक्षमें पापसे ] आच्छादित कर चोररूपी समस्त दोषोंने जिनका कल्याणकारी रत्न [पक्षमें मोक्षरूपी रहा ] छीन लिया है वे बेचारे इस संसारमें नष्ट हो चुके हैं—छुट चुके हैं ॥ २१॥ धन घरसे, शरीर ऊँची चिताकी अभिसे और भाई बान्धव श्मशानसे लौट जाते हैं ; केवल नाना जन्मरूपी लताओंका कारण पुण्य-पापरूप द्विविध कमें ही जीवके साथ जाता है।। २२।। इसलिए में तीक्ष्ण तपश्चरणोंके द्वारा कमरूपी समस्त पाशोंको जङ्-मूलसे काटनेका यह कहँगा। मला, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अपने शुद्ध आत्माको कारागारमें रुका हुआ देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा।। २३।। इस प्रकार वैराग्यभावको प्राप्त होकर भगवान धर्मनाथ जवतक चित्तमें ऐसा चिन्तवन करते हैं तबतक कोई लोकोत्तर लौकान्तिकदेव स्वर्गसे आकर निम्नप्रकार अनुकूल निवेदन करने लगे।। २४।।

हे देव ! इस समय आपने समस्त आपित्तयों के मूलको नष्ट करनेवाला यह ठीक चिन्तवन किया । इस चिन्तवनसे आपने न केवल अपने आपको किन्तु समस्त जीवोंको भी संसार-समुद्रसे उद्धृत किया है ॥ २५ ॥ सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया, इष्ट चरित्र नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया और उत्तम धर्मादि भी नष्ट हो गये । अब सज्जन पुरुष इस मिध्यात्वरूप अन्धकारमें आपके केवलज्ञानरूपी दीपकसे अपनी नष्ट हुई समस्त वस्तुओंको देखें ॥ २६ ॥ ऐरावत हाथीपर बैठे हुए इन्द्र जिनमें मुख्य हैं और जो दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे युक्त हैं ऐसे देवोंके चारों निकाय लौकान्तिक देवोंके द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे आनन्द्यमान भगवान धर्मनाथके समीप बड़े आनन्दसे पहुँचे ॥ २७ ॥

तदनन्तर श्रतुच्छ प्रेमको धारण करनेवाले भगवान् धर्मनाथने पुत्रके लिए विशाल राज्य दिया। फिर भाई-बन्धुत्रोंसे पूछकर इन्द्रोंके द्वारा उठाई हुई शिविकामें आरूढ हो सालवनकी श्रोर प्रस्थान किया। २८॥ वहाँ उन्होंने सिद्धोंको नमस्कार कर तेलाका नियम ले कर्मन्स्पी वृक्षोंके मूलके समान सिरपर स्थित वालोंके समूहको पञ्च- सुष्टियोंके द्वारा क्षणभरमें उखाइ डाला॥ २६॥ इन्द्रने भगवान्के उन केशोंको क्षीरसमुद्रमें भेजनेके लिए मिएमय पात्रमें रख लिया

सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्ने जिन्हें अपने मस्तकपर धारणकर किसी प्रकार छोड़ा है उन्हें कीन विद्वान् आदरसे नहीं प्रहण करेगा।। ३०॥ जिस दिन चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रकी मित्रताको प्राप्त था ऐसे माधमासके शुक्क पक्षकी जो उत्तम त्रयोदशी तिथि थी उसी दिन सायंकालके समय श्री धर्मनाथ भगवान् एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हुए थे॥ ३१॥ उस वनमें जिन्होंने वस्त्र और आभूषण छोड़ दिये हैं तथा जो तत्कालमें उत्पन्न बालकके अनुरूप नम वेष धारण कर रहे हैं ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामी वर्षकालीन मेधसमूह से मुक्त सुमेरु पर्वतकी उपमा धारण कर रहे थे॥ ३२॥ इन्द्र आदि सभी देव अपनी शक्तिके अनुसार मनोहर गीत, वादित्र और नृत्य कर सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए अईन्त देवको नमस्कारकर अपने-अपने स्थानों पर चले गये॥ ३३॥

ब्राचारको जाननेवाले भगवान् धर्मनाथने पाटलिपुत्र नामके नगरमें धन्यसेन राजाके वर इस्तरूप पात्रमें क्षीरान्नके द्वारा पञ्चा- श्चर्य करनेवाला पारणा किया। तदनन्तर पवित्र वनके किसी प्रासुक स्थानमें नासाप्रभाग पर निश्चल नेत्र धारण करनेवाले, कायोत्सर्गके धारक एवं स्थिर चित्तसे युक्त भगवान् ने लोकमें चित्रलिखितकी शङ्का उत्पन्न की ॥ ३४-३५॥ [ युग्म ] ध्यान मुद्रामें स्थित, ब्यालस्य रहित ब्योर विशाल भुजाओं को लटकाये हुए स्वामी धर्मनाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जो मिध्यादर्शनसे अन्ये होकर नरकरूपी अन्यक्र्य में निमम्न हैं उनका उद्धार ही करना चाहते हों ॥३६॥ वे देव धर्मनाथ मुक्ताहार थे—आहार छोड़ चुके थे [पक्षमें मोतियों के हारसे युक्त थे] सर्वदोपत्यकान्तारब्धप्रीति थे—हमेशा पर्वतों की तलहटियों के अन्तमें प्रीति रखते थे [ पक्षमें सर्व इच्छित वस्तुओं को देने वाले थे एवं पुत्र तथा क्षियों में प्रीति करते थे], स्त्रीकृतानन्तवासा थे—आकाश

रूपी विक्रको स्वीकृत करनेवाले थे [पक्षमें अनन्त विश्लोको स्वीकृत करनेवाले थे ] श्रौर विमहस्थ-शरीरमें स्थित [पक्षमें युद्धस्थित ] शबुत्रों को नष्ट करते थे—इस प्रकार बनमें भी उत्तम राज्यकी लीलाको प्राप्त थे ॥३७॥ वे भगवान् श्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी फलके लिए शान्ति-रूपी विशाल मेघोंकी जलधाराके वर्षणसे व्यतिशय उद्घष्ट संयम रूपी उपवनोंके समूहको सींचते हुए कोध-रूपी दावानलकी शान्ति करते थे ॥ ३८ ॥ वे मार्दवसे मानको भेदते थे, ब्रार्जबसे मायाको छेदते थे खाँर निःस्पृहतासे लोभको नष्ट करते थे, इस प्रकार कर्मरूपी शत्रुत्र्योंको जड़से उखाड़नेकी इच्छा करते हुए उनके आस्रव रूप द्वारका निरोध करते थे ॥ ३६ ॥ अतिशय श्रेष्ठ वचनगुप्ति, मनो-गुप्ति और कार्यगुप्तिको करते हुए, सिमिति रूपी अर्गलाओंके द्वारा अपने आपकी रक्षा करते हुए और दीर्घ गुर्गोंके समृहसे [ पक्षमें रस्सियोंके समूहसे ] इन्द्रियोंको बाँधते हुए वह भगवान धर्मनाथ मोक्षके लिए विलकुल बद्घोद्यम-तत्पर थे ॥ ४० ॥ वनमें ध्यानसे निश्चल शरीरको धारण करनेवाले उन भगवान् धर्मके मुखकी सुगन्धिको सूर्यनेकी इच्छासे ही मानो उनके स्कन्धींपर सर्प निश्चि-न्तताके साथ उस प्रकार रहने लगे थे जिस प्रकार कि किसी चन्द्रन वृक्षके स्कन्धोंपर रहने लगते हैं ॥ ४१ ॥ कल्याण मार्गमें स्थित भगवान् धर्मनाथ चूँकि ब्रात्माको पुद्रतुसे भिन्न स्वरूप देखकर शरीरमें श्रात्म बुद्धि नहीं करते थे अतः उन्होंने पानी, ठएड और गर्मसे पीड़ित शरीरको काष्टके समान दूर ही छोड़ दिया था ॥ ४२ ॥ वे भगवान् विद्रोंको नष्ट करते और दोषोंको दूर हटाते हुए क्षमाके पात्र थे त्रतः उनकी वह अनुपम चतुराई हमारे चित्तमें अब भी आश्चर्य प्रदान करती है।। ४३ ॥ वह भगवान जबसे संसार है तबसे साथ साथ रहनेवाले रागको दुःखी करते थे और तत्काल प्राप्त हुए योगमें

मित्रता तथा मोक्समें पक्षपात धारण करते थे इस प्रकार आध्यर्थकारी त्रपना चरित्र स्वयं कह रहे थे ॥४४॥ वह भगवान् स्वयं धीवर थे— बुद्धिसे श्रेष्ठ थे [ पक्षमें ढीमर थे ] ज्योंही उन्होने मानस—मन रूपी मानसरोवरसे मोह रूप जालको खींचा त्योंही उसके पाशके मीतर मीनकेतु-कामदेवका मीन फँस कर फड़फड़ाने लगा इसी भयसे मानो वह निकल भागा था ॥ ४५॥ जिनके व्रत प्रलय कालके समय उदित द्वादश सूर्य-समूहके तेजःपुञ्जके समान अत्यन्त तीव थे ऐसे इन भगवान् धर्मनाथ पर मोहलक्ष्मी कभी भी नेत्र नहीं डाल सकती थी मानो दर्शन-दृष्टि [पक्षमें दर्शनमोह] के व्याघातसे उसका चित्त भयभीत ही हो गया था ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार श्रच्छी तरह प्रारम्भ किया हुत्रा शागोल्लेख यद्यपि ख्रत्यन्त रमगीय कान्तिको बढ़ाता है तो भी पृथिवीको अलंकृत करनेके लिए मिएके शरीरमें कुछ कुशता ला देता है उसी प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ किया हुआ संयम यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढ़ाता था तो भी उसने भूलोकको अलंकुत करनेके लिए उनके शरीरमें कुछ कुशता ला दी थी ॥४०॥ वे भगवान् यद्यपि सुकुमारताके एक मुख्य पात्र थे फिर भी तेजके पुञ्जसे युक्त तीत्र तपश्चरणमें वर्तमान थे अतः सूर्य-मण्डलके आतिथ्यको प्राप्त क्षीराकाय चन्द्रमाकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥४८॥ महादेव आदिके भारी अहंकारको नष्ट करनेवाला वेचारा कामदेव श्री धर्मनाथ स्वामीके विषयमें क्या सामर्थ्यरखता था ? क्योंकि श्रमिके विषयमें प्रौढ़ता दिखलानेवाला जलका सिञ्चन क्या रस्नकी ज्योतिमें वाधा कर सकता है ? ॥४६ ॥ भ्रुकुटि रूपी धनुषसे कान तक खींचकर देवाङ्गनात्रोंके द्वारा छोड़े हुए दीर्घ कटाक्ष, हृदयका संतोष ही जिनका कवच प्रकट हो रहा है ऐसे श्री धर्मनाथ स्त्रामीके विषयमें कामदेवके वार्णोंके समान विफलताको प्राप्त हुए थे ॥ ५० ॥

यद्यपि भगवान् भोगमें रोगमें, सुवर्णमें तृरामें, मित्रमें शत्रुमें और नगर तथा वनमें विशेषतारहित-समान दृष्टि रखते थे फिर भी बिरोषज्ञता [ पक्षमें वैदुष्य ] की खद्रितीय सीमा थे ॥५१॥ वे यदि कुछ बोलते थे तो सत्य ध्यौर हितकारी, यदि कुछ भोजन करते थे तो पक्व ग्रुद्ध तथा दूसरेके द्वारा दिया हुन्ना, श्रीर यदि गमन करते थे तो रात्रिको छोड़कर देखते हुए—इस प्रकार उनका सभी कुछ शास्त्रानुकूल था।। ५२।। उनके समीप एकेन्द्रिय वायु भी प्रतिकूलता को प्राप्त नहीं थी तब सिंहादि पञ्जेन्द्रिय जीवोंका दुष्ट स्वभाव नहीं था इसमें क्या आश्चर्य था ?।। ५३।। बड़ी कठिनाईसे पकने योग्य कर्म-रूपी लतात्र्योंके फलोंको देदीप्यमान श्रन्तरङ्ग-चहिरङ्ग तपश्चरण रूपी अग्निकी ज्वालाओंसे शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करने वाले भगवान् धर्मनाथ थोड़े ही दिनोंमें प्रशंसनीय हो गये थे ॥५४॥ वे व्यामोहरहित थे, निर्मंद थे, प्रपञ्चरहित थे, निष्परिग्रह थे, निर्मय थे और निर्मम थे। इस प्रकार प्रत्येक देशमें विहार करते हुए किन संयमी जीवोंके लिए मोक्षविषयक शिक्षाके हेतु नहीं हुए थे ?।।५५॥ यह भगवान छदास्थ ष्ठावस्थामें एक वर्ष विहार कर शाल वृक्षोंसे सुरोभित दीक्षावनमें पहुँचे और वहाँ शुक्क ध्यानका अच्छी तरह आलम्बन कर सप्तपर्श वृक्षके नीचे विराजमान हो गये॥ ५६॥ भगवान् धर्मनाथ माघमासकी पूर्णिमाके दिन पुष्य नक्षत्रके समय घातिकर्मीका क्षयकर उत्पाद, व्यय ख्रौर ध्रौव्य रूप वस्तुके स्वभावको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त हुए ॥ ५७ ॥

जिस समय आनन्दको देने वाला केवलज्ञान-रूपी चन्द्रमा कर्म-रूपी अन्धकारको नष्ट कर उदित हुआ उसी समय उत्पन्न होने वाले दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंके बहाने आकाश-रूपी समुद्र भारी गर्जाना करने लगा॥ ५८॥ मनुष्योंके चित्त आकाशके समान निर्मल

हो गये, उनकी आशाएं पूर्वीद दिशाओंके समान प्रसन्न हो गई — उज्वल हो गईं। यही नहीं, वायु भी शत्रुक समान अनुकूलताको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि उस समय कौन-कौन सी वस्तु निष्कलङ्क नहीं हुई थी ? ॥ ५६ ॥ उनके माहात्म्यके उत्कर्षसे ही मानो उत्तम गन्धोदककी दृष्टिके द्वारा हर्षको धारण करती हुई पृथिवी तत्कालमें उत्पन्न धान-रूपी सम्पत्तिके छलसे बड़े-बड़े रोमाञ्च धारण कर रही थी ॥६०॥ निरन्तर कामदेवकी युद्ध-लीलामें सहायता देनेसे जिसका अपना अपराध प्रकट है ऐसा ऋतुआँका समूह डरसे ही मानो दुष्ट कामदेवके रात्रु स्वरूप इन भगवानकी सेवा कर रहा था ।। ६१ ।। मैं ऐसा मानता हूँ कि चतुर्वर्श संघके लिए भाषात्रोंके चार भेदोंके द्वारा चार प्रकारसे संसारकी अपरिमित दुःख-दशाका वर्णन करनेके लिए ही मानो श्रीधर्मनाथ देव चतुर्भुख हुए थे ॥६२॥ श्रसातावेदनीयका तीव्र उदय नष्ट हो जानेसे न उनके कवलाहार था, न कभी कोई उपसर्ग था। निश्चल ज्ञानदृष्टिकी ईर्ज्यासे ही मानी उनके नेत्र पलकोंके संचारको प्राप्त नहीं थे ॥ ६३ ॥ जब कि योग रूपी निद्रामें स्थित भगवान्के रोम [केश] श्रौर नख भी वृद्धिको प्राप्त नहीं होते थे तब अन्तरङ्गमें स्थित उन कर्मोंकी बात ही क्या थी जिनकी कि रेखा नाममात्रकी शेष रह गई थी ॥६४॥ सेवासे नम्री-भूत प्राणियोंके पास जाना ही जिसका लक्ष्य है ऐसी लक्ष्मी चरण-न्यासके समय सब ख्रोर रखे जानेवाले कमलोंसे ख्रपने निवास-गृहकी आशासे ही मानो इनके चरणोंकी समीपताको नहीं छोड़ती थी।। ६५॥ उनके माहात्म्यसे दो सौ योजन तक न दुर्मिक्ष था, न ईतियाँ थी, न उपसर्ग थे, न दरिद्रता थी, न बाधा थी, न रोग थे और न कहीं कोई अनिष्ठ कार्य ही था।। ६६।। घंटा, सिंह, राङ्क और भेरियोंके शब्दोंसे कल्पवासी, ज्योतिष्क, भवनवासी और व्यन्तरोंके इन्द्र हृदयमें लगे हुए इनके गुर्णोंके समृह्से खिंचे हुएके समान इनकी सेवा करनेके लिए चल पड़े ।। ६७ ।। उस समय वर्गासे आने वाले वैमानिक देवोंकी कोई पड़िक बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊँचे मख्यपर बैठे हुए देवोंकी कीर्ति सम्पत्ति-हपी सुधाके हारा आकाशको सफेद करनेके लिए ही आ रही हो ॥६८॥

उस समय इन्द्रके श्रादेशसे कुवेरने श्राकाशमें श्री धर्मनाथ स्वागीकी वह धर्मसभा बनाई थी जो नानारत्नमंत्री थी और श्रागमके जानकार जिसका प्रमाण पाँच सौ योजन कहते हैं।। ६९ ॥ हृद्य-वल्लभ श्रीधर्मनाथ स्वामीके साथ विरह्की व्याख्या करनेमें समर्थ वेगी खोलकर मुक्ति-रूपी लक्ष्मीने इस निकटवर्ती धर्मसभाके समीप धृलिसालके छलसे मानो अपना मुद्रा-रूपी कङ्करण ही डाल रक्खा था ।। ७० ।। वहाँ प्रत्येक दिशामें वायुके द्वारा जिनकी ध्वजाओंके श्रप्र-भाग फहरा रहे हैं ऐसे वे चार मानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार कषायोंके निराकरण्में सभालक्ष्मीके तर्जनीके कार्यको प्राप्त थे।।७१॥ <del>उनके समीप रत्नोंकी</del> सीढ़ियोंसे मनोहर वे चार-चार वापिकाएँ सुशोभित हो रही थीं जिनमें कि रात्रिके समय अर्हन्त भगवान्के प्रौढ़ तेजके द्वारा चकवा श्लीके वियोगसे शोकको प्राप्त नहीं होता था ।। ७२ ।। जिनमें स्फटिकके समान स्वच्छ जल भरा हुआ है ऐसे चार सरोवर सालकान्त-प्राकारसे सुन्दर [पक्षमें त्र्यलकोंके ब्यन्त भागसे सहित ] मुखको धारण करनेवाली एवं अपनी शरीरगत शोभा देखनेके लिए इच्छुक उस धर्मसभाकी लीला-दर्पणताको प्राप्त हो रहे थे।। ७३।। उनसे छागे चलकर जलसे भरी हुई वह परिखा थी जिसमें कि मन्द-मन्द चलनेवाली वायुसे चक्कल तरङ्गें उठ रही थीं श्रौर उनसे जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवान्के न्यांख्यानसे विदित संसारके दुःखसे डरकर बाहर निक्ले हुए सर्प

ही उसके मध्यमें आ मिले हों।। ७४॥ उसके आगे चलकर वह कुष्पवाटिका थी जिसके कि कुछ-कुछ हिलते हुए फूलोंके भीतर एक-एक निश्चल भौंरा बैठा हुआ था और उनसे जो ऐसी जान पड़ती थी मानो लोकत्रयको आधर्य देने वाली श्री जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके लिए उसने नेत्र ही खोल रक्खे हों ॥ ७५ ॥ उस समवसरण समाके समीप नक्षत्रमाला जिसकी शिखरोंका त्रालम्बन कर रही हैं ऐसा यह विशाल कोट नहीं था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोमसे गिरा हुन्ना स्वर्गलक्ष्मीका रत्नखचित कुरखल था ॥ ७६ ॥ यद्यपि भगवान निःस्पृह थे फिर भी प्रत्येक द्वार पर रखे हुए भुङ्गार आदि मङ्गल-द्रव्योंके समूहसे, शङ्ख्यनिसे और उत्तमोत्तम निधियोंसे जनका समस्त ऐश्वर्थ प्रकट हो रहा था।। ७७।। **उस प्रकारके ऊँचे** चारो गोपुरोंकी दोनों ओर दो दो नाट्यशालाएँ सुशोभित हो रही थीं जिनमें कि मृगनयनी क्षियोंका वह नृत्य हो रहा था जो कि मनुष्योंके ऊपर निरक्षर कामदेवका शासन प्रकट कर रहा था ॥७८॥ प्रत्येक मार्गमें दो-दो धूमघट थे जिनके कि मुखोंसे निकली हुई धूमपङ्क्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ज्ञानवान भगवान्का शरीर छोड़ व्याकाशमें घूमती हुई कर्मोंकी कालिमा ही हो ॥ ७६ ॥ वहाँ जो धूपसे उत्पन्न हुव्या सुगन्धित धुवाँ फैल रहा था वह ऐसा जान पढ़ता था मानो मच्छरके बचेके बराबर रूप बनाकर भयसे लोकके किसी कोनेमें स्थित पापके हटानेके लिए ही फैल रहा था II ८० II तदनन्तर जिनके बहुत ॐचे पहुच लहलहा रहे हैं ऐसे वे चार क्रीड़ावन थे जिन्होंने कि चार चैत्यवृक्षोंके बहाने इन्द्रका उपवन जीतनेके लिए मानो अपने-अपने हाथ ही ऊपर उठा रक्खे थे ॥ ८१ ॥ उनमें सुवर्णमय वे कीड़ापर्वत भी सुशोभित हो रहे थे जिनके कि हिलते हुए दोलाओं पर आसीन देव मनुष्योंके द्वारा

सेवनीय जलभारासे युक्त धारायन्त्रों और लता-मण्डपोंसे मनुष्योंके मन और नेत्र रूपी मृग स्वच्छन्दता पूर्वक कीड़ा कर रहे थे॥ ८२॥ तदनन्तर अनेक रत्रमय स्तम्भोंसे सुसज्जित तोरणोंसे अलंकत वह स्वर्णमय वेदी थी जो कि रात्रिके समय चन्द्रमा आदि प्रहोंके भीतर प्रतिविम्बत हो जाने पर कल्यागाकी भूमिके समान सुशोभित हो रही थी ॥ ८३ ॥ उसके ऊपर गरुड़, हंस च्रौर दृषभ ब्रादिके सुख्य सात चिह्नोंसे युक्त वे दश पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं जिसमें कि लगे हुए मुकाफलोंकी खाभा खाकारामें संचलनसे खींची हुई गङ्गा की भ्रान्ति कर रही थीं ॥ ८४ ॥ तदनन्तर कर्णाकार चार गोपुरोंको धारण करता हुआ सुवर्णमय दूसरा कीट था जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो ऋईन्त भगवान्के धर्मका व्याख्यान सुननेकी इच्छा करता हुआ सुमेरु पर्वत ही कुएडलाकार होकर स्थित हो गया हो ॥ ८५ ॥ यद्यपि भगवान् इच्छासे अधिक देनेवाले थे और कल्पवृक्ष इच्छा प्रमास ही स्याग करते थे फिर भी खेद है कि वे उनके समीप अपनी ऊँची शाखा तानकर खड़े हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि अचेतनोंको क्या लजा १ ॥८६॥ उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं सबके आनन्दको उज्जीवित करनेवाली वह ब्रजमय वेदिका थी जिसकी कि रब्लोंकी ज्योतिसे जगमगाती हुई दश तोरलोंकी पंक्ति सुशोभित हो रही थी ॥ ८७ ॥ डन तोरखोंके बीच-बीचमें बहुत ऊँचे-ऊँचे वे नौ स्तूप थे जो कि प्रत्येक प्रतिमार्ख्योंसे सुशोभित थे तथा उन्हीं पर उत्तमोत्तम मुनियोंके ऊँचे-ऊँचे घ्यनेक मनोहर सभामण्डप थे ॥ ८८ ॥ तदनन्तर जिसके छागे दुष्ट कामदेवके शस्त्रोंका प्रचार रुक गया है ऐसा स्फटिकका प्राकार था और उसके भीतर चन्द्रकान्त-मिंग निर्मित बारह श्रेष्ठ कोठे थे ॥ ८६ ॥ इन कोठोंमें ऋमसे निर्मन्थ-मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आर्थिकाएँ , ज्योतिष्क देवियाँ, व्यन्तर

देवियाँ, भवनवासिनी देवियाँ, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी देव, मनुष्य ऋौर तिर्थेऋोंके समूह बैठते थे ॥ ९० ॥

उन सबसे उत्पर नेत्रोंके लिए प्रिय गन्धकुटी नामक दिव्य ख्यान था और उसके भीतर उत्तम मिएा-रूपी दीपकोंसे युक्त सुवर्ण-मय सुन्दर सिंहासन था ॥६१॥ रत्नोंकी कान्तिसे सुशोभित सिंहासन पर उज्ज्वल भामएडलके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्नत सुमेरु पर्वत पर श्लीरसमुद्रके जलसे पुनः द्यमिषिक हो रहे हों ॥६२॥ उन भगवान्का अन्य वृत्तान्त क्या कहें। अशोक बृक्ष भी अमरियोंके शब्दसे मानो गान कर रहा था, चख्रल पहुवोंके समृह्से मानो नृत्य कर रहा था और उनके गुरासमृह्से मानो रक्त वर्षा हो गया था ॥ ९३ ॥ जब कि त्राकाशमें पुष्पोंका होना संभव नहीं है तब उससे पुष्पबृष्टि कैसे सम्भव थी ? अथवा पता चल गया, अर्हन्त भगवान्के भयसे कामदेवके हाथसे वाए छूट-छूट कर गिर रहे थे ॥ ९४ ॥ भगवान्के भूत भविष्यत् और वर्तमान पदार्थों के ज्ञानके आकार चन्द्रत्रयके सुरूय जो छत्रत्रय प्रकट हुआ था वह उनकी त्रिलोकसम्बन्धी निर्वाध लक्ष्मीको प्रकट कर रहा था ॥९५॥ सेवाके लिए आये हुए सूर्यमण्डलके समान भामण्डलके द्वारा यदि भगवानके शरीरकी छाया अपने भीतर न डाल ली जाती तो वह तीव प्रमा मानसिक संतापरूपी सम्पत्तिकी शान्तिको कैसे प्राप्त होती ? ॥९६॥ मुक्ति लक्ष्मीकी कटाक्ष्परम्पराके समान आभा वाली चमरोंकी पङ्क्ति श्री जिनेन्द्र भगवान्के समीप ऐसी सुशोभित होती थी मानो ज्ञानका प्रकाश फैलने पर निष्फल अतएव ऊँचे दण्डमें नियन्त्रित चन्द्रमाकी किरणोंकी पङ्क्ति ही हो ॥ ९७ ॥ जिसे मयूर प्रीवा उठा-उठा कर सुन रहे थे, जो कानोंके समीप अमृतकी विशाल थाराके समान थी और जो चार कोश तक फैल रही थी ऐसी दिव्य

ध्वित किसके सुखके लिए नहीं थी ॥ ९८ ॥ भगविजिनेन्द्रको केवल-ज्ञान होने पर आकाशमें बजती हुई दुन्दुभि मानो यही कह रही थी कि रे रे कुतीर्थों! जरा कहो तो यह लक्ष्मी कहां ? और ऐसी निःस्पृहता कहाँ ? यह ज्ञान कहाँ और यह अनुद्रतता-नम्नता कहाँ ? ॥ ९९ ॥ वहाँ स्थान-स्थान पर नृत्यको उल्लासित करनेवाले वे वे वाद्यविद्याके विलास और कानोंमें अमृतधाराका काम करनेवाले वे वे संगीत हो रहे थे जिनकी कि यहाँ छाया भी दुर्लभ है ॥ १००॥ इस प्रकार आठ प्रातिहार्थों से सुशोभित केवलज्ञान-स्पी सूर्थसे युक्त एवं धर्मतत्त्वको कहनेके इच्छुक श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र समवसरणके मध्य देवसभामें विराजमान हुए ॥ १०१॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महःकान्यमें बीसवां सर्ग समाप्त हुन्ना।



## एकविंश सर्ग

तदनन्तर गराधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्रीय वस्तुओंके बाजार रूप त्रिजगद्गुरु भगवान् धर्मनाथसे जगत्त्रय ज्ञान प्राप्त करनेके लिए तत्त्वका स्वरूप पूछा ॥१॥ तत्पश्चात् समस्त विद्यार्थोके अधि-पति भगवान्से दिञ्यध्वनि प्रकट हुई। वह दिञ्यध्वनि भूत, वर्तमान और भविष्यत् पदार्थींका साक्षात् करनेवाली थी, समस्त दोवोंसे रहित थी, मिथ्या मार्गकी स्थितिको छोड़नेवाली थी, प्रतिपक्षी-प्रतिवादियों के गर्वको दूरसे ही नष्ट करनेके लिए दुन्दुभिके शब्दके समान थी, त्रपार पापरूप पर्वतोंको नष्ट करनेके लिए वज्र तुल्य थी, स्याद्वाद सिद्धान्तरूप साम्राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली थी, धर्मरूपी अनुपम मल्लकी ताल ठोंकनेके शब्दके समान थी, भौंहोंका विलास, हाथका संचार, खास तथा झोठोंके हलन-चलनसे रहित थी, अक्षरोंके विन्याससे रहित होकर भी वस्तु ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली थी, स्वयं एक रूप होकर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय कहनेवाले अनेक प्राणियोंके अभिलंषित पदार्थको एक साथ सिद्ध करनेवाली थी, समस्त आश्चर्य-मयी थी और कानोंमें अमृतवर्षा करनेवाली थी।।२-७॥

उन्होंने कहा कि जिनशासनमें सात तत्त्व हैं—१ जीव, २ अजीव, ३ आस्रव, ४ बन्ध, ५ संघर, ६ निर्जरा और ७ मोक्ष ॥ ८॥ बन्ध तत्त्वके अन्तर्भूत होनेवाले पुण्य और पापका विद् पृथक् कथन किया जावे तो वही सात तत्त्व लोकत्रयमें नव पदार्थ हो जाते हैं ॥ ९॥ उनमेंसे जीव तत्त्व अमृर्तिक है, चेतना लक्ष्रससे सिहत है। कर्ता है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है, अर्घ्वगामी है और उत्पाद व्यय तथा घ्रोव्य रूप है ॥ १० ॥ सिद्ध और संसारीके भेद से वह दो प्रकारका कहा गया है और नरकादि गतियोंके भेदसे संसारी जीव चार प्रकारके हैं ॥ ११ ॥

सात पृथिवियोंके भेदसे नारकी जीव सात प्रकारके हैं। और उनमें अधिक-अधिक संक्लेश प्रमाण और आयुकी अपेक्षा विशेषता होती है ॥ १२ ॥ रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रमा, तमःप्रमा और महातमःप्रभा ये नरककी सात भूमियां हैं ॥ १३ ॥ उनमेंसे पहली पृथिवी तीस लाख, दूसरी पच्चीसे लाख, तीसरी पन्द्रह लाख, चौथी दश लाख, पांचवीं तीन लाख, छठवीं पांच कम एक लाख और सातवीं केवल पांच विलोंसे अत्यन्त भयंकर है ॥ १४-१५ ॥ इस प्रकार सब चौरासी लाख नरक-वित हैं। उनमें जो दुःख हैं उनकी संख्या बुद्धिमान मनुष्य भी नहीं जान पाते ।। १६ ॥ प्रथम प्रथिवीके प्रार्णियोंके शरीरका प्रमाण सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है।। १७।। इसके आगे द्विती-यादि अन्य पृथिवियोंके जीवांके शरीरकी उँचाई पांच सौधनुष तक कमशः दूनी-दूनी होती जाती है ॥ १८ ॥ बढ़ते हुए दुःखोंका समूह छोटे शरीरमें समा नहीं सकता था इसीलिए मानो नीचे नीचे की पृथिवियोंमें नारिक्योंका शरीर बड़ा-बड़ा होता जाता है ॥१६॥ प्रथम नरकमें एक सागर, द्वितीयमें तीन सागर, तृतीय में सात सागर, चतुर्थमें दश सागर, पद्मममें सन्नह सागर, पष्टमें बाईस सागर श्रीर सप्तममें तेतीस सागर प्रमाण श्रायु है। ये सभी नाक दुःख के घर हैं ॥२०-२१॥ प्रथम नर्फमें दश हजार वर्षकी जघन्य प्राय है और उसके आगे पिछले नरकमें जो उत्कृष्ट आयु है वही जघन्य आयु जानना चाहिये ॥ २२ ॥ देव इन दुःखी प्रांखियोंके मनोवांद्वित कार्यको कभी पूरा नहीं करता और आयुको जिसे वे नहीं चाहते

मानो बढ़ाता रहता है ॥ २३ ॥ बहुत ख्रारम्भ ख्रौर बहुत परिप्रह रखनेवाले जीव रौद्र ध्यानके सम्बन्धसे उन नरकोंमें उत्पन्न होते हैं। वहाँ उत्पन्न होनेवाले जीवोंका उपपाद जघन्य होता है स्त्रौर सभी द्धुःखकी खान रहते हैं ॥ २४ ॥ उनके शरीर सदा दुःखरूप सम्पदा के द्वारा त्रालिङ्गित रहते हैं त्रतः ईर्त्यासे ही मानो सुखरूपी लक्ष्मी कभी उनका मुख नहीं देखती।। २५॥ दयालु मनुष्य उनके दुःखोंका वर्णन कैसे कर सकते हैं क्योंकि वर्णन करते समय नेत्र आंसुओंसे भर जाते हैं, वागी गद्गद हो जाती है और मन विह्नल हो उठता है।। २६।। उनका शरीर यद्यपि खरड-खरड हो जाता है फिर भी चूँकि दुःख भोगनेके लिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता है अतः इनकी चर्चा ही मेरे चित्तको दुःखी बना देती है।। २७॥ मधु मांस और मदिरामें आसक्ति होनेसे तूने जो कौल आदि कपटी गुरुओंकी पूजा की थी, उसीका यह पका हुआ फल भोग—इसप्रकार कह कर असुर कुमारदेव उन्हींका मांस काट-काट कर उनके मुखमें डालते हैं ॥ २८-२६ ॥ और अतिशय करू परिगामी असुरकुमार बार-बार गरम रुधिर पिलाते हैं, मारते हैं, बाँधते हैं, मथते हैं छौर करोतोंसे चीरते हैं।। ३०॥ खोटे कर्मके ख्यसे वे नारकी वहां काटा जाना, पीटा जाना, छीला जाना और कोल्हूमें पेला जाना । क्या-क्या भयंकर दुःख नहीं सहते ? ॥३१॥ इस प्रकार नरकातिके स्वरूपका निरूपण किया अब कुछ तिर्यद्धयतिका भी भेद कहता हुँ॥३२॥

त्रस और स्थानरके भेदसे तिर्यक्षजीन दो प्रकारके हैं और वस द्वीन्द्रय जीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रियके भेदसे चार प्रकारके हैं ॥३३॥ इनमें स्पर्शन इन्द्रिय तो सभी जीवोंके हैं । हां, रसना प्राग्ण चक्षु और कर्ण में एक एक इन्द्रियाँ द्वीन्द्रियादि जीवोंके कमसे

बढ़ती जाती हैं ॥ ३४ ॥ द्वीन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है और शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है ॥ ३५॥ त्रीन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिनकी है और शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोस है-ऐसा श्रीजिनेन्द्र देवने कहा है ॥ ३६ ॥ केवलज्ञान-रूपी लोचनको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवने चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट बायु छह माहकी ब्यौर शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन प्रमाण कही है ॥ ३०॥ पक्र्वेन्द्रिय जीवोंकी ज्लुष्ट ब्यायु एक करोड़ वर्ष पूर्व तथा शरीरकी श्रवगाहना एक हजार योजन कही गई है ॥३८॥ पृथिवी, वायु, जल, तेज और वनस्पतिके भेदसे एकेन्द्रिय जीव पाँच प्रकारके हैं ये सभी स्थावर कहलाते हैं ।। ३९ ।। इनमें प्रथिवीकायिककी बाईस हजार वर्ष, बायुकायिककी तीन हजार वर्ष, जल्लकायिककी सात हजार वर्ष, अग्निकायिककी सिर्फ तीन दिन श्रौर वनस्पतिकायिककी दशहजार वर्षकी श्रायु है। वनस्पतिकायिककी उत्कृष्ट श्रवगाहना पञ्चेन्द्रियकी श्रवगाहनासे कुछ स्त्रधिक है ॥४०-४१॥ आर्तध्यानके वशसे जीव इस तिर्यञ्जयोनिमें उत्पन्न होता है और शीत, वर्षा, आतप, बध, बन्धन आदिके छेश भोगता है ॥४२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार तियुद्ध गतिका भेद कहा। श्रब कुछ मनुष्यगतिकी विशेषता कही जाती है।। ४३।।

भोगभूमि और कर्मभूमिक भेदसे मनुष्य दो प्रकारके माने गये हैं। देवकुरू आदि तीस भोगभूमियाँ प्रसिद्ध हैं। ये सभी जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारकी हैं। इनमें मनुष्योंकी ऊँचाई क्रमसे दो हजार, चार हजार और छह हजार चनुष है।।४४-४५॥ जघन्य भोगभूमिमें एक पत्य, मध्यममें दो पत्य और उत्तममें तीन पत्य मनुष्योंकी आयु होती है। वहाँ के मनुष्य अपने जीवन भर दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त पात्रदानका फल भोगते रहते हैं

॥४६॥ कर्मभूमिके मनुष्य भी खार्य और म्लेच्छोंके भेदसे दो प्रकारके हैं। भरत चेत्र आदि पन्द्रह कर्मभूमियाँ कहलाती हैं ॥ ४७ ॥ इनमें मनुष्य उत्कृष्टतासे पाँच सौ पचीस धनुष ऊँचे और एक कोटीवर्ष पूर्वकी आयु वाले होते हैं ॥४८॥ भरत और ऐरावत चेत्र उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी कालमें कमसे वृद्धि और हानिसे युक्त होते हैं परन्तु विदेहत्त्रेत्र सदा एक-सा रहता है ॥४९॥ श्रागमके ज्ञाताश्रोंने दश कोड़ाकोड़ी सागर वर्षोंकी उत्सर्पिंग्री और उतने ही वर्षोंकी अवसर्पिणी कही है।। ५०॥ सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुःषमा, दुःषमा-सुषमा, दुःषमा और दुःषमा-दुःषमा—इस प्रकार उन दोनोंके ही कालकी अपेक्षा छह-छह भेद हैं ॥ ५१-५२ ॥ प्रारम्भके तीन कालोंका प्रमाण जिनागममें कमसे चार कोड़ाकोड़ी, और दो कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥ ५३ ॥ चौथे कालका प्रमाण वयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥५४॥ तत्त्वके ज्ञातात्रोंने पाँचवें श्रीर छठवें कालका प्रमाण इकीस-इकीस हजार वर्ष बतलाया है ॥५५॥ कर्मभूमिके मनुष्य श्रसि मधी श्रादि छह कार्यों के भेदसे छह प्रकारके और गुणस्थानोंके भेदसे चौदह प्रकारके होते हैं। चेत्रज म्लेच्छ पाँच प्रकारके हैं॥ ५६॥ थोड़ा त्रारम्भ और थोड़ा परिग्रह रखनेवाले मनुष्य स्वभावकी कोमलवासे इस मनुष्यगतिमें उत्पन्न होते हैं। मनुष्य पुरायकी प्राप्ति और पापका क्षय करनेवाले होते हैं ॥५७॥ यह मनुष्य स्त्रीके उस गर्भेंसे कृमिकी तरह उत्पन्न होता है जो कि अत्यन्त घृिएत है, कफ अपक्व रुधिर श्रीर मलसे भरा है, तथा जिसमें कुम्भीपाकसे भी श्रधिक हुःख है ॥ ५८ ॥ इस प्रकार मनुष्यगतिका वर्णन किया। अब कामके ष्ट्रानन्दसे उजीवित रहनेवाली देवगतिका भी कुछ वर्णन किया जावेमा ॥ ५९ ॥

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर वैमानिकोंके भेदसे देव चार प्रकारके हैं। उनमें भवनवासी, श्रमुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार और उद्धिकुमारके भेदसे दश प्रकारके कहे गवे हैं ।।६०-६१।। उनमेंसे एक सागरकी उत्कृष्ट आयुवाले असुरकुमारोंका शारीर पच्चीस धनुष ऊँचा है और शेष नी कुमारोंका दश धनुष ॥ ६२ ॥ व्यन्तर किन्नर आदिके भेदसे आठ प्रकारके हैं, उनके शरीरका प्रमाण दश तथा सात धनुष प्रमाण है और उत्कृष्ट आयु एक पत्य प्रमाण है ॥ ६३ ॥ सूर्य चन्द्र आदिके भेदसे ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके हैं। इनकी आयु न्यन्तरोंकी तरह ही कुछ अधिक एक पल्य प्रमाण हैं ॥६४॥ व्यन्तर और भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है तथा ज्योतिषियोंकी पल्यके आठवें भाग ।।६५।। कल्पोपपन्न और कल्पातीतकी अपेक्षा वैमानिक देवोंके दो भेद हैं। कल्पोपपन्न तो वे हैं जो अच्युत स्वर्गके पहले रहते है और कल्पातीत वे हैं जो उसके आगे रहते हैं ॥ ६६॥ धार्मिक कार्योंके प्रारम्भमें महान् उद्यम करनेवाले सौधर्म-ऐशान, सानत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, लान्तव-कापिष्ठ, श्रक-महाश्चक, शतार-सहस्रार, त्रानत-आगात एवं आर्गा-अच्युत ये सोलह स्वर्ग कहे गये हैं। अब इन स्वर्गों में रहनेवाले देवोंकी छ।यु शरीरका प्रमार्ग कहते हैं ॥६७–६९॥ आदिके दो स्वर्गों में देवोंकी ऊँचाई ७ हाथ, उसके आगे दो स्वर्गों में ६ हाथ, फिर चार खर्गों में पांच हाथ, फिर चार खर्गों में चार हाथ, फिर दोमें साढ़े तीन हाथ और फिर दो में ३ हाथ है। यह सोलह स्वर्गोंकी अवगाहना कही । इसी प्रकार अओप्रैवेयकों में अदाई हाथ, मध्यम प्रवेयकोंमें दो हाथ, उपरिम प्रवेयकोंमें डेढ़ हाथ और उनके आगे अनुदिश तथा अनुत्तरिवमानोंमें एक हाथ प्रमार्ग देनोंकी श्रवगाहना जाननी चाहिये ॥ ५०-५२ ॥ सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें

दो सागर, सानत्कुमार और माहेन्द्रमें सात सागर, ब्रह्म और ब्रह्मोतरमें दश सागर, लान्तव और कापिष्ठमें चौदह सागर, शक्त और
महाशुक्रमें सोलह सागर, शतार और सहस्रारमें अठारह सागर,
आनत और प्राणतमें बीस सागर, आरण और अच्युतमें बाईस
सागर तथा इनके आगे प्रैवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्तके
विमानोंमें तेंतीस सागर तक एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु है
॥ ७३-७० ॥ अकामनिर्जरा और बालतप रूप संपत्तिके योगसे
जीव इन स्वर्गोंमें उत्पन्न हो सुख प्राप्त करते हैं ॥ ७८ ॥ यहां पर
देव शृङ्गार सिके उस साम्रोज्यका निरन्तर उपभोग करते रहते हैं
जो कि विलाससे परिपूर्ण और रित सुखका कोष है ॥ ७६ ॥ इस
प्रकार चतुर्गतिके भेदसे जीवतत्त्वका वर्णन किया । अब अजीव
तत्त्वका कुछ स्वरूप कहा जाता है ॥ ८० ॥

सम्यक् प्रकारसे तत्त्वोंको जाननेवाले जिनेन्द्रदेवने धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्रलके भेदसे अजीव तत्त्वको पांच प्रकारका कहा है।। ८१।। जीव सहित उक्त पांच भेद छह द्रव्य कहलाते हैं और कालको छोड़ अवशिष्ट पांच द्रव्य पद्धास्तिकायताको प्राप्त होते हैं॥ ८२॥ मछलियोंके चलनेमें पानीकी तरह जो जीवादि पदार्थोंके चलनेमें कारण है उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने धर्म कहा है॥ ८३॥ धामसे संत्रा मनुष्योंको छायाकी तरह अथवा घोड़े आदिको पृथिवीको तरह पुद्रलादि द्रव्योंके ठहरनेमें जो कारण है वह अधर्म कहा कहाता है॥ ८४॥ ये दोनों ही द्रव्य लोकाकाशमें व्याप्त होकर स्थित हैं, कियारहित हैं, नित्य हैं, अप्रेरक कारण हैं और अमृतिक हैं॥ ८४॥ पुद्रलादि पदार्थोंको अवगाह देनेवाला आकाश खाकाश काश और उसके वाहर सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला आकाश खाकाश कहाता है॥ ५६॥ सर्वज्ञ व्याप्त रहनेवाला आकाश श्रुद्धाकाश कहलाता है॥ ५६॥ सर्वज्ञ व्याप्त रहनेवाला आकाश श्रुद्धाकाश कहलाता है॥ ५६॥ सर्वज्ञ देवने धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्यके

यसंख्यात तथा आकाशके अतन्त प्रदेश कहे हैं ॥ ८७ ॥ जीवादि पदार्थों के परिवर्तनमें उपयोग आनेवाला वर्तनालक्षण सहित काल द्रव्य है । यह द्रव्य अप्रदेश तथा निश्चयकी अपेक्षा नित्य है ॥८८॥ सूर्य आदिकी उदय अस्त किया रूप जो काल है वह औपचारिक ही तथा सुख्य काल द्रव्यका सूचक है ॥ ८६ ॥ जो स्पर्श रस गन्धे और वर्णसे सहित हैं वे पुद्रल हैं । ये रकन्ध और अपुक्ते भेदसे दो प्रकारके हैं तथा त्रिलोककी रचनाके कारण हैं ॥६०॥ प्रथिवी, तेल अन्धकार, गन्ध, कर्म और परमाणुके समान स्वभाव रखनेवाले वे पुद्रल जिनागममें स्थूलस्थूल आदिके भेदसे छह प्रकारके होते हैं ॥ ६१ ॥ शब्द, आहार, शरीर, इन्द्रिय तथा श्वासोच्छ्वासादि जो कुछ भी मूर्तिमान पदार्थ हैं वह सब स्थूल तथा सूक्ष्म भेदको लिये हुए पुद्रल ही हैं ॥ ६२ ॥ इस प्रकार आगमके अनुसार अजीव तत्त्वका निरूपण किया । अब कुछ आस्रव तत्त्वका रहस्य खोलता हूँ ॥ ६३ ॥

काय, बचन और मनकी किया रूप योग ही आसव माना गया है। पुष्य और पापके योगसे उसके ग्रुम और अग्रुम-दो भेद होते हैं।। ६४ ।। गुरुका नाम छिपाना, उनकी निन्दा करना, मात्सर्य तथा आसादन आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आस्रव जानना नाहिये।।६५॥ स्व पर तथा दोनोंके आश्रयसे होनेवाले दुःख, शोक, भय, आकन्दन, संताप और परिदेवनसे यह जीव असातावेदनीयका वन्ध करता है।। ६६ ॥ क्षमा, शौच, दया, दान तथा सरागसंयम आदि सातावेदनीयके आस्रव होते हैं।। ६७ ॥ मूर्खतावश केवली, श्रुत, संघ तथा अईन्तदेव द्वारा प्रणीत धर्मका अवर्णवाद करना अवते अविद्यमान दोष कहना दर्शनमोहका आस्रव है।। ६८ ॥ देते। देते। सेविंग मनुष्योंका कषायके उदयसे जो तीत्र परिणाम हो जाता है

वह चारित्र मोहनीय कर्मका कारण है ॥ ६६ ॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिष्रह रखना नरकायुके निमित्त हैं, माया और आर्तध्यान तिर्यञ्जयोनिका कारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ और अल्प परिष्रह मनुष्यायुका कारण है तथा सरागसंयमादि देवायुका आस्त्रव है ॥१०१ ॥ विसंवाद और निरन्तर रहनेवाली योगोंकी कुटिलता अग्रम नाम कर्मका तथा अविसंवाद और योगोंकी सरलता ग्रम नामकर्मका आस्त्रव है ॥ १०२ ॥ दर्शनिवश्चिद्ध आदि सोलह भावनाएं तीर्थकर नामकर्मकी कारण है और स्वप्रशंसा तथा परिनदा आदि नीच गोत्रके निमित्त हैं ॥१०३॥ आत्मिनदा और पर्प्रशंसा उद्योगत्रके साधक हैं तथा विव्र करना दानान्तराय आदि अन्तराय कर्मके कारण है ॥ १०४ ॥ इस प्रकार आस्वतत्त्वका कुछ रहस्य कहा । अब विधिपूर्वक बन्धतत्त्वका ज्ञान कहा जाता है ॥१०५॥ व्यव्ह जीव सक्षाय होनेसे क्रमूंस्य होनेके योग्य असंख्यात

गरेह जीव सक्षाय होनेसे क्मेर्स्य होनेके योग्य असंख्यात प्रदेशात्मक पुद्रलोंको जो प्रह्मा करता है वही बन्ध कहलाता है ॥१०६॥ मिध्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये जीवके कम्बन्धके पाँच कारण माने गये हैं ॥१००॥ जैन वाङ्मयके जाननेवाले आचार्यों ने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे बन्धतत्त्व चार प्रकारका कहा है ॥१०८॥ कर्मोंकी निम्निलिखित आठ प्रकृतियाँ हैं — ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ॥१०९॥ उनके प्रमसे निम्न प्रकार भेद हैं — पाँच, नौ, दो, अहाईस, चार, बयालिख, दो और पाँच॥११०॥ आदिके तीन तथा अन्तराय कर्मकी उत्कृष्टस्थिति विद्वानोंने तीस कोड़ाकोड़ी सागर बतलाई है ॥१११॥ मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी और नाम तथा गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति है । आयु कर्मकी स्थिति केवल तेतीस सामर्य है ॥११२॥

वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त्त, नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त्त, तथा अवशिष्ट समस्त कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त्त है ॥ ११३ ॥ भाव तथा क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे कर्मोंका जो विपाक होता है उसे केवलझान-रूप सूर्यसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवान्ने अनुभाग बन्ध कहा है ॥११४॥ आत्माके समस्त प्रदेशोंमें सब ओरसे कर्मके अनन्तानन्त प्रदेशोंका जो सम्बन्ध होता है उसे विद्वानोंने प्रदेशबन्ध कहा है ॥११५॥ इस प्रकार चार प्रकारके बन्धतत्त्वका क्रम कहा । अब कुछ पदोंके द्वारा संवर-तत्त्वके विस्तारका संनेप किया जाता है ॥ ११६॥

जिससे कमें रक जावें ऐसी निरुक्ति होनेसे समस्त आस्रवोंका रुक जाना संवर कहलाता है।। ११७॥ [जिसके द्वारा आस्त्रवका द्वार रुक जानेसे ग्रुभ-अग्रुभ कमें का आना बन्द हो जाता है वह संवर कहलाता है।। ११८॥] पाठान्तर। यह संवर धर्मसे, समितिसे, गुप्तिसे, अनुप्रेक्षाओं के चिन्तनसे, चारित्रसे और छह इन्द्रियोंको जीतनेसे उत्पन्न होता है।। ११६॥ अन्य विस्तारसे क्या लाभ कि जिन-शासनका रहस्य इतना ही है कि आस्त्रव संसारका मूल कारण है और संवर मोक्षका।। १२०॥ इस प्रकार संवरका वर्णन किया। अब कर्मरूप लोहेके पक्षरको जर्जर करनेवाली निर्जरा कही जाती है।। १२१॥

आत्मा जिसके द्वारा शुभाशुभ भेद वाले दुर्जर कमोंको जीएँ करता है वह निजरा है। इसके सकाम निजरा और अकाम निजराकी अपेक्षा दो भेद हैं ॥ १२२ ॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रतिपादित व्रताचरणसे जो निजरा होती है वह सकाम निजरा है, और नारकी आदि जीवोंके अपना फल देते हुए जो कर्म खिरते हैं वह अकामनिजरा ॥ १२३ ॥ जैनाचार्योंने सागार और अनगारके भेदसे व्रत दो प्रकारका कहा है। सागारवत अगुव्रतसे होता है

श्रीर श्रनगारवत महावतसे। उन दोनोंमेंसे यहाँ सामार व्रतका वर्णन किया जाता है ॥ १२४ ॥ जिनागममें गृहस्थोंके पाँच अशु-वत, तीन गुरावत और चार शिक्षावत कहे गये हैं ॥ १२५॥ सम्य-न्दर्शन इन त्रतोंकी भूमि है क्योंकि उसके विना संसारके दुःख रूप त्रातपको दूरसे ही नष्ट करनेवाले त्रत रूप वृक्ष सिद्ध नहीं होते-फल नहीं देते ॥ १२६ ॥ धर्म आप्त गुरु तथा तत्त्वोंका राङ्कादि दोष रहित जो निर्मल श्रद्धान है वह सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ १२७॥। धर्म वही है जो आप्त भगवानके द्वारा क्षमादि दश प्रकारका कहा. गया है, आप्त वही हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हों। गुरु वही हैं जो बाह्याभ्यन्तर परिप्रह्से रहित हों, और तत्त्व वही जीवादि हैं जो कि सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे गये हैं ॥ १२८-१२९ ॥ शङ्का, काङ्क्षा, विचिकित्सा, मृढदृष्टि, प्रशंसन और संस्तव—ये सम्यग्दर्शनके अति-चार कहे गये हैं ॥ १३० ॥ जो ब्रदेवमें देवबुद्धि, ब्रगुरुमें गुरुबुद्धि श्रीर श्रतत्त्वमें तत्त्ववुद्धि है वही मिध्यात्व है। यह मिध्यात्व बड़ाः बितक्षण पदार्थ है ॥१३१॥ मधुत्याग, मांसत्याग, मदात्याग और पाँच उदुम्बर फलोंका त्याग करना ये सम्यग्दृष्टिके ब्याठ मूल गुग़ा कहे गये हैं ॥ १३२ ॥ धर्मातमा पुरुषोंको जुत्रा, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्रीसंगका भी त्याग करना चाहिए ॥ १३३ ॥ जो प्रार्गी मोहवश इन सात व्यसनोंका सेवन करता है वह इस संसार रूप दुःखदायी अपार वनमें निरन्तर, भ्रमण करता रहता है ॥ १३४ ॥ देशविस्त भावक दो मुहूर्त्त वाद फिरसे न छाने हुए पानी तथा मक्खनका कभी सेवत न करें ॥ १३५ ॥ निर्मंत बुद्धि वाला पुरुष दो दिनका तक दही, जिसपर फूल [भक्टंडा] आ गया हो ऐसा ओदन, तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ द्विदल न खावे II-१३६ II. थुना, चितत स्वाद तथा जिसमें नया अंकुर निकल आया हो ऐसा

श्रनाज, चमड़ेके बर्तनमें रखनेसे श्रपवित्रित तैल, पानी, घी श्रादि, गीलाकन्द, कर्लीदा ( तरवूजा ), मूली, फूल, श्रनन्तकाय, अज्ञातफल संघान ब्यादि ज्यासकाध्ययनमें जो जो त्याज्य बतलाये गये हैं जिनेन्द्र भगवान्की आज्ञा पालन करने वाला बुद्धिमान् श्रावक श्रुधासे क्षीरा शरीर होकर भी उन्हें न खार्वे ॥ १३७-१३६ ॥ पापसे डरनेवाला सम्यन्द्रष्टि पुरुष मन, वचनकी शुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन तथा दिवा मैथुनका भी त्याग करे ॥ १४० ॥ उहिखित पद्धतिसे प्रवृत्ति करने एवं मनको सुस्थिर रखनेवाला पुरुष ही निश्चयसे श्रावकके व्रत पालन करनेका अधिकारी होता है ॥ १४९ ॥ हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिप्रह इन पाँच पापोंसे एक देश विरत होना पाँच अगुव्रत जानना चाहिए ॥ १४२ ॥ दिग् देश और अनर्थदरखोंसे मन, वचन, काय पूर्वक निवृत्त होना तीन गुणत्रत हैं । यह गुणत्रत संसार रूप समुद्रमें जहाजका काम देते हैं ॥ १४३ ॥ माडू , कोल्ह्, शस्त्र, व्यग्नि, मूसल तथा उखली चादिका देना, मुर्गा, कुत्ता, बिलाव, मैना-तोता चादिका पालना, कोयला, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे आजीविका करना, तिल, पानी तथा ईख आदिके यन्त्र लगाना, वनमें त्रग्नि लगाना, दांत केश नख, हड्डी चमड़ा रोम, निन्दनीय रस, सन, हल, लाख, लोहा तथा विष आदिका वेचना, वावड़ी, बुँआ, तालाव आदिका सुखाना, भूमिका जोतना, बेल आदि पशुओंको वदिया करना, उन्हें समय पर आहार-पानी नहीं देना, श्रधिक भार लादना, वनकीड़ा, जलकीड़ा, चित्रकर्म तथा लेप्यकर्म आदि और भी बहुतसे अनर्थदण्ड कहे गये हैं। व्रती मनुष्यको इन सबका त्याग करना चाहिए ॥ १४४-१४८ ॥ गृहस्थोंका प्रथम शिक्षात्रत सामाः यिक है जो कि आर्त रौद्र ध्यान छोड़कर त्रिकाल जिन-वन्दना करनेसे होता है ॥ १४९ ॥ चारों पर्वों के दिन भोजन तथा अन्य भोगोंका त्याग करना दूसरा प्रोषध नामक शिक्षांत्रत है—ऐसा कहा गया है ॥१५०॥ संतोषी मनुष्योंके द्वारा जो भोगोपभोगका नियम किया जाता है यह भोगोपभोगका परिमाण व्रत है। यह व्रत दुःख रूपी दावानलको बुभानेके लिए पानीके समान है ॥१५१॥ घर ब्राये साधुके लिए जो समय पर दान दिया जाता है, ब्रथवा जीवनके अन्तमें जो सल्लेखना धारण की जाती है वह चौथा खतिथिसंबिभाग व्यवा सल्लेखना धारण की जाती है वह चौथा खतिथिसंबिभाग व्यवा सल्लेखना धारण की जाती है वह चौथा खतिथिसंबिभाग व्यवा सल्लेखना धारण की जाती है वह चौथा खतिथिसंबिभाग व्यवा सल्लेखना धारण की जाती है वह गहरे संसार का समुद्रको घुटनोंके बराबर उथला कर लेता है ॥१५२॥ इस प्रकार खागमके खनुसार श्रावकोंके व्रत कहे। खब यहाँ से विलोकके ब्रामरण भृत व्यनगार धर्मका कुछ वर्णन करते हैं ॥१५४॥

बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे अनगारधर्म-मुनिव्रत दो प्रकारका है। जिनेन्द्र भगवान्ने बाह्यके छह भेद कहे हैं और आभ्यन्तरके भी उतने ही ॥ १५५ ॥ वृत्ति परिसंख्यान, अवमीदर्य, उपवास, रस-परित्याग, एकान्त स्थिति और कायक्लेश ये छह बाह्यव्रत हैं ॥१५६॥ स्वाध्याय, विनय, ध्यान, व्युत्सर्ग, वैयावृत्य और पायश्चित्त ये छह अन्तरङ्ग व्रत हैं ॥ १५७ ॥ जो तीन गुप्तियाँ और पाँच समितियाँ कही गई हैं वे भी मुनिव्रतकी जनक पालक और पोषक होनेसे अष्ट-मातृकाएं कहलाती हैं ॥१५८॥ यह संत्रेपसे निर्जराका स्वरूप कहा । अब अविनाशी सुखसम्पन्न मोक्षलक्ष्मीका वर्णन करता हूँ ॥ १५८ ॥ बन्धके कारणोंका अभाव तथा निर्जरासे जो समस्त कर्मोंका क्षय होता है वह मोक्ष कहलाता है ॥ १६० ॥ वह मोक्ष उत्तम परिणाम बाले जीवके एकरूपताको प्राप्त हुए ज्ञान दर्शन और चारित्रके द्वारा ही होता है ॥ १६१ ॥ तत्त्वोंका अवगम होना ज्ञान है, श्रदान होना दर्शन है और पापारम्भसे निवृत्ति होना चारित्र है

ऐसा श्री जिनेन्द्र देवने कहा है ॥ १६२ ॥ बन्धन रहित जीव अग्निकी ज्वालाओं के समूहके समान अथवा एरएडके बीजके समान अथवा स्वभावसे ही उर्ध्व गमन करता है ॥ १६३ ॥ वह लोकाप्रको पाकर वहीं पर सदाके लिए स्थित हो जाता है । धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे आगे नहीं जाता ॥ १६४ ॥ वहाँ वह पूर्व शरीरसे कुछ ही कम होता है तथा अनन्त अपाप्त पूर्व, अव्याबाध, अनुपम और अविनाशी सुखको प्राप्त होता है ॥१६५॥ इस प्रकार तत्त्वों के प्रकाशसे भगवान् धर्मनाथने उस सभाको उस प्रकार आहादित कर दिया जिस प्रकार कि सूर्य कमितनीको ॥ १६६ ॥

तदनन्तर भव्य जीवोंके पुरुषसे खिंचे निःस्पृह भगवान्ने खज्ञान अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह प्रत्येक देशमें विहार किया ।।१६७।। समस्त पदार्थीको अवकाश देने वाला यह आकाश पृथिवीसे कहीं श्रेष्ठ है-यह विचार कर ही मानो गमन करनेकें इच्छुक भगवानुने गमन करनेके लिए ऊँचा श्राकाश ही अच्छा सममा था ॥ १६८ ॥ आकाशमें उनके चरणोंके समीप कमलोंका समृह लोट रहा था जो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के चरर्गोंकी अविनाशी शोभा पानेके लिए ही लोट रहा हो ॥ १६९॥ चूँकि उस समय कमलोंके समूहने उनके चरगोंकी उपासना की श्री इसलिए वह अब भी लक्ष्मीका पात्र बना हुआ है ।। १७० ।। उनके आगे-आगे चलता हुआ वह धर्मचक्र जो कि तीर्थकर-लक्ष्मीके तिलकके समान जान पड़ता था, कह रहा था कि संसारमें भगवान्का चकवर्तीपना अखिएडत है ॥१७१॥ चूंकि समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन भगवान्के तेजसे सूर्य व्यर्थ हो गया था अतः मानो वह धर्मचक्रके छलसे सेवाके लिए उनके आगे-आगे ही चलने लगा हो ॥१७२॥ अतिशय सम्पन्न जिनेन्द्रदेव जहाँ विहार करते थे बहाँ रोग, मह, आतङ्क, शोक तथा शङ्का आदि सभी दुर्लभ हो जाते थे।। १७३ ।। उस समय सम्जन पुरुष शतुओं के समान निष्कलाम मुहरों के लाभसे सहित [पक्षमें कृष्णकान्ति ] हुए थे और पृथिवी भी प्रजाकी तरह निष्कण्टक परिमह-काँटों से रहित [पक्षमें शुद्र शतुओं से रहित ] हो गई थी।। १७४।। जब कि महाबलसान् वायु भी उनकी अनुकूलताको प्राप्त हो चुकी थी तब वेचारे अन्य शतु क्या थे जो उनकी प्रतिकृलतामें खड़े हो सके।। १७५॥ पैतालीस धनुम उँचे सुवर्णसुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, देवों से सेवित हो ऐसे जान पड़तेथे मानो दूसरा सुमेरु पर्वत ही हो।। १७६॥

इतकी सभामें बयालीस गणधर थे, नौ सौ तीक्ष्ण बुद्धि वाले वृष्टियारी थे, चार हजार सात सौ शिक्षक थे, तीन हजार छह सौ अवधिज्ञानी थे, पैतालीस सौ केवलज्ञानी थे, इतने ही पापको नष्ट करनेवाले मनःपर्यथञ्ञानी थे, सात हजार विकिया ऋदिके धारक थे, दो हजार आठ सौ वादी थे, छह हजार आर सौ आर्थिकाएँ थीं, शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सुशोभित दो लाख आवक थे, पापोंको नष्ट करने वाली चार लाख आविकाएँ थीं, देव और तिर्यञ्च असंख्यात थे।। १०००-१८२।। इस प्रकार सेनाकी तरह चार प्रकारके संघसे सुशोभित धर्मनाथ स्वामी मिण्यावादियोंके मुखसे आकृष्ट समस्त प्रशिवीको सुखी कर आहंकारी मोह-राजाकी सेनाको जीत विजय-लक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए विजय-स्तम्भके समान आचरण करने वाले सम्मेदाचल पर जा पहुँचे॥ १८३॥ वहाँ उन्होंने चैत्रमासकी शुक्त चतुर्थीको पाकर रात्रिके समय साढ़े बारह लाख प्रमाण उत्तम आयुका क्षय होने पर आठ सौ मुनियोंके साथ क्षण भरमें ध्यानके द्वारा समस्त कर्मक्सी बेड़ियाँ नष्ट कर दीं॥१८४॥

तदनन्तर विविध मकारके स्तोत्रों तथा पुष्पष्टृष्टि खादिसे [पक्षमें

फूलोंके समान सुकुमार वचनोंसे ] हरिचन्द्र-इन्द्र तथा चन्द्रमा श्राहि देवों [ पक्षमें महाकवि हरिचन्द्र ] के द्वारा पूजित भगवान् धर्मनाथ मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए और निर्वाणकल्याणककी पूजासे पुण्य-राशिका संचय करनेवाले भक्त देव लोग अपने-अपने स्थानोंको माप्त हुए ॥ १८५॥

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यमें इक्कीसवाँ सर्ग समास हुन्ना।



## प्रशस्ति

श्रीमान् तथा अपरिमित महिमाको धारण करनेवाला वह नोमक वंश था जो कि समस्त भूमण्डलका आभरण था तथा जिसका हस्तालम्बन पा लक्ष्मी बुद्ध होने पर भी दुर्गम मार्गोमें कभी स्वलित नहीं होती।। १।। उस नोमक वंशमें निर्मल मूर्तिके धारक वह आद्र -देव हुए जोकि अलंकारोंमें मुकाफलकी तरह सुशोभित होते थे। वह कायस्थ थे, निर्दोष गुराप्राही थे और एक होकर भी समस्त कुलको त्रालंकत करते थे।। २।। उनके महादेवके पार्वतीकी तरह रथ्या नामकी प्रारापिया थी जो कि सौन्दर्यकी समुद्र, कलात्र्योंका कुल भवन थी, सौभाग्य और उत्तम भाग्यका ऋीड़ाभवन थी, विलास के रहनेकी अट्टालिका थी, सम्पदाओंके आभूषणका स्थान थी, पवित्र आचार विवेक और आश्चर्यकी भूमि थी।।१३।। उन दोनोंके व्यर्हन्त भगवान्के चरण-कमलोंका भ्रमर हरिचन्द्र नामका वह पुत्र हुआ जिसके कि वचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रवाहमें— शास्त्रोंमें अत्यन्त निर्मल थे ॥४॥ वह हरिचन्द्र श्रीरामचन्द्रजीकी तरह भक्त एवं समर्थ लघु भाई लक्ष्मणुके साथ निराकुल हो बुद्धिरूपी पुलको पाकर शास्त्ररूपी समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुन्ना था।। ५।। पदार्थों की विचित्रता रूप गुप्त सम्पत्तिके समर्पण्ररूप सरस्वतीके प्रसादसे सभ्योंने उसे सरस्वतीका व्यन्तिम पुत्र होने पर भी प्रथम पुत्र माना था ।।६।। जो रस, रूप, ध्वनिके मार्गेका मुख्य सार्थवाह था ऐसे उसी महाकविने कानोंमें अमृतरसके प्रवाहके समान यह धर्मशर्मा-भ्युदय नामका महाकाव्य राचा है।। ७।। मेरा यह काव्य निःसार

होने पर भी जिनेन्द्र भगवान्के निर्दोष चिरत्रसे उपादेयताको प्राप्त होगा। क्या राजमुद्रासे चिह्नित मिट्टीके पिएडको लोग उठा-उठाकर स्वयं मस्तक पर धारण नहीं करते।। ८।। समर्थ विद्वानोंने नये-नये उल्लेख अर्पण कर जिसकी वहे आदरके साथ अच्छी परीक्षा की है, जो विद्वानोंके हृद्यरूप कसौटीके ऊपर सैकड़ों बार खरा उतरा है, और जो विविध उक्तियोंसे विचित्र भाव भी घटनारूप सौभाग्यका शोभाशाली स्थान है। वह हमारा काव्यरूपी सुवर्ण विद्वानोंके कर्ण-युगलका आभूषण हो।। १।। यह जिनेन्द्र भगवान्का मत जयवन्त हो, यह दया कर् प्राणियोंको भी शान्त करे, लक्ष्मी निरन्तर सरस्वतीके साथ साहचर्यत्रत धारण करे, खल पुरुष गुणवान् मनुष्योंमें ईर्ष्याको छोड़े, सज्जन संतोषकी जीलाको प्राप्त हो और सभी लोग कवियोंके परिश्रमको जानने वाले हों।। १०।।



## ज्ञानपीठ के सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

| श्री० बनारसीदास चतुर्वेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्री० सम्पूर्णानन्द            |             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| हमारे श्राराध्य ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हिन्दू विवाहमें कन्या-         |             |  |  |
| संस्मरण ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दानका स्थान                    | (۱          |  |  |
| रेखाचित्र ४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री० इरिवंशराय बचन            |             |  |  |
| श्री० श्रयोध्याप्रसाद गोयतीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मिलनयामिनी [ गीत ]             | ૪)          |  |  |
| े शेरो-शायरी ५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्री० धनुप शर्मा               |             |  |  |
| शेरो-सुखन [पाँचीभाग ] २०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वर्द्धमान [ महाकाव्य ]         | ६)          |  |  |
| गहरे पानी पैठ र॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्री० वीरेन्द्रकुमार एम० ए०    |             |  |  |
| जैन-जागरशके अप्रदूत ५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुक्तिदूत [ उपन्यास ]          | <b>4</b> .) |  |  |
| श्री० कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री॰ रामगोविन्द त्रिवेदी      |             |  |  |
| ब्राकाश के तारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वैदिक साहित्य                  | ٤)          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्री॰ नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य | 1           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भारतीय ज्योतिष                 | <b>६</b> )  |  |  |
| ज़िन्दगी मुसकराई ४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | डॉ॰ जगदीशचन्द्र जैन            |             |  |  |
| श्री॰ मुनि कान्तिसागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दो इज़ार वर्ष पुरानी           |             |  |  |
| खरडहरों का वैभव ६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कहानियाँ                       | ₹)          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्री॰ नारायग्रप्रसाद जैन       |             |  |  |
| CII - I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ज्ञानगंगा [ स्कियाँ ]          | ٤)          |  |  |
| डॉ॰ रामकुमार वर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीमती शान्ति एम० ५०          |             |  |  |
| रजतरिम [नाटक] २॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पंचप्रदीप [गीतः]               | ર)          |  |  |
| श्री० विष्णु प्रभाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्री॰ 'तन्मय' बुखारिया         | ΄,          |  |  |
| संवर्धके बाद [कहानी ] रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मेरे बाप किविटा-               | 211)        |  |  |
| ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्री र बकुमार जैन साहित्या     | ार्थ े      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अस्तात्म-यदावजी                | 8).         |  |  |
| खेल-खिलौने [बार्टी । २॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्रेश्ली विज्ञाय सिंह विनोद     | ٠,٠         |  |  |
| 310 H341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्र विवदी-पत्रावली              | २॥)         |  |  |
| भारतीय विचारधा 💝 🔾 🕄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र र मानदान्यत्रावला            | ***/        |  |  |
| LAND TO STATE OF THE PARTY OF T |                                |             |  |  |

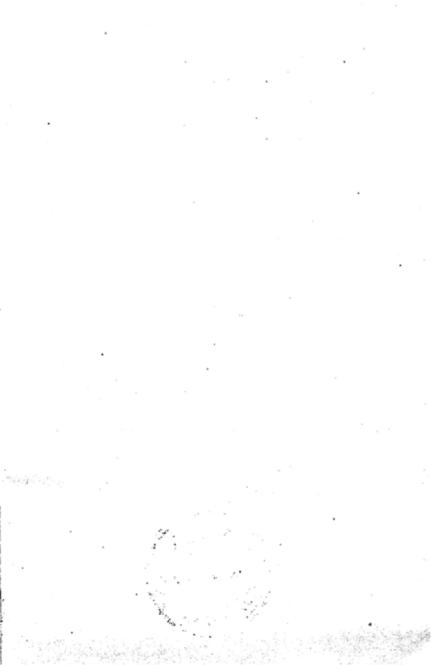

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY NEW DELHI

Borrower's Record.

Catalogue No. Sask/Har/Jai. - 2072.

Author\_Haricandra.

Title- Dharmasarmabhyucaya.

| Borrower No. | Date of Issue | Date of Return |
|--------------|---------------|----------------|
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |

P.T.O.

